श्रीचन्द्रसूरिविरिचतद्यितसहितम्

काशकः—अभिवजयनीतिसूरीश्वरजी जैनपुरतकालयर कार्यवाहक:-श्रीयुत भोगीलाल सांकलचन्द,

1

प्रतयः १०००

इ. स. १९३८

संवत्-१९९४

BEEREEEEEEEEE मुद्रकः-ज्योतिमुद्रणाल्य-अमदाबाद, पृष्ठ**े थी १२ अने शेष माग शारदामुद्रणाल्य,** ेनेनसोसायदी १५ अमदाबाद,







स्ति श्राम्य विकास मान्य स्वास्त्र भामक

## पाचीन तीर्थेद्धारक श्रीमद्विजयनीतिम्रुरीभरेभ्ये नमः

## श्री चन्द्रसारिविरचितद्यतियुतं

ॐ नमः श्रुतदेनताये ॥ ते णं काले णं ते णं समए णं रायगिहे नामं नयरे होत्या, रिद्ध,

ॐ नमः श्रीशान्तिनाथदेवाय ॥ पार्श्वनाथं नमस्कृत्य, प्रायोऽन्यग्रन्थवीक्षिता । निरयाबलिश्रुतस्कन्ये, व्याख्या काचित्

अवसर्पिणीत्वात्कालस्य वर्णकत्रम्थवर्णित=विभूतियुक्तमिदानों नास्ति । रिद्ध' इत्यनेन च नगरवर्णकः सूचितः, स च-" रिद्ध-प्रकाङ्यते ॥१॥ तत्र निरयात्रजिकाख्योपाङ्ग्यन्थस्यार्थतो महाबीर निर्गतवचनममिधित्सुराचार्यं सुघमेस्वामी सूत्रकारः 'ते णं सङ्गावात् जना-नगरवास्तव्यलोकाः जानपदाश्च-जनपद्भवास्तजाः ताले णं ' इत्यादियन्यं तावदाह्य-अत्र 'णं' वाक्यालङ्काराथं ः । तस्मिन् काले-ऽवसर्पिण्याश्चतुर्थभागलक्षणे तस्मिन् समये-तिह्न गक्पे यस्मिन् तन्नगरं राजगृहाख्यं राजा च श्रेणिकाख्यः सुधर्म (श्रीवर्धमान)स्वामी च 'होत्थ' त्ति अभवत्-आसीदित्यर्थः कर्मधार्यः त्यिमियसमिद्धं " भवनाहिभि हिमुपगतं, भयवर्जितत्वेन स्थिरं, समृद्धं-धनधान्यादियुक्तं, ततः पद्त्रयस्य प्रमुदिताः प्रमोदकारणबस्तृनां पमुइयजणजाणवर्यं "

:मनाग्रक्रमम् । "महिक्तःं" द्रष्टारं द्रष्टारं प्राति क्षणं यस्य तत्त्रथेति । तस्मिन् "उत्तरपुरिन्दिङ्मे दिसीभापः गुणसिक्तपः नामं नेषूप् तोत्था" नीतां-व्यन्तरायतनम् 'बवजो' ति दीत्यवर्णको वाच्यः-" चिरार्षेष पुल्यपुरिसगयते " चिरः-निरकालः आदिः-निवेद्यो यस्य तत् चिराप्तिकम् अतं थव पूर्वपुक्पैः-अतीतन्रैः प्रक्षाम्-उपादेयतया प्रकाद्यितं पूर्वपुक्ष्पप्रक्षमम् । " सन्छते सन्धाप सागेटे सपटामे क्ययेयदीप " हातचितर्विक्कं-रचितवेदिकं " लाउछोक्ष्यमधिष " लाक्ष्य-यक्रुमेक्छ्मणादिना उपले-(उत्तरपुरिक्ति दिसीभाए) गुणरितलप, नेश्न, नन्नड, असोगवरपायचे गुबिसिलापट्टप् ते णं काले णं ते णं समप् णं याताः सन्तो गस्मिन् तत् प्रमुवितजनजानमवम् । "उत्ताणनयणपेच्छणिज्जं" सीभाग्यातिश्रायात् उत्तानेः अनिमिभेः नयनाः त्रोजनैः प्रक्षणीयं यनात्ताथा । "पाताक्षयं " नित्तप्रसन्तितारि "वृरिस्तणिज्यं " यत् पद्यवाध्युः थ्रमं न मन्छति । 'अभिक्तं समणस्स भगयओ महावीरस्स अंतेवासी। अञ्जसुहम्मे नामं अणगारे जातिसंपन्ने जहा केसि जाव

Mary Cornel.

गुलम्–अकतृत्लं, तव्रत् स्परोधिस्य स तथा, कोऽर्थः ? कोमलस्पर्शयुक्तः । 'पासाधृप जाव पेडिकवे' सि । 'ते णं काले णं' इत्यादि, जाइलंपन्ने' उत्तममार्थकपक्षयुक्त मति बाद्यवम्, अन्यथा मार्युकप्यस्नेपद्यत्वं पुरुपमात्रस्यापि स्यात् मति नास्योत्कर्पेः कश्चिन हुक्ते भवेत्, उत्कर्गभिधानाथ चैस्य विक्षेपणकलापेपावानं चिक्तीपैतमिति । पव 'कुळनंपन्ने," नवर कुळं-पत्तकः 'यळमंपन्ने" यलं-संद्वननविक्षेपसमुत्यः प्राणः । 'जहा केस्ति' सि केस्ति (यि) वणको वाच्यः, स च ''विणयसंपन्ने"

पनम्, उह्योष्यं-फुडयमालानां सेटिकादिमिः संमुधीकरणं, ततस्ताम्यां महितमिव महितं पूजितं यत्तंयेति । तत्र च गुण-त्रिलक्ष्येत्ये अशोकवरपादपः समस्ति, " नस्स णं हेट्टा संधासके, पत्थ णं मह प्ये पुढविसित्लपट्टप पजते, विक्तंमा-यामसुष्पमाणे आशेणगरूयबूर्नवणीयत्त्रकासे " आजिन्धं-चर्ममूयं वस्त्रं, रूतं-प्रतीत, यूरो-चनस्पतिविशेपः, नवनीत-झक्षणं,

तेज:-शरीरप्रभा तद्वान् तेजस्वी, वची-वचनं सीमाग्याद्यपेत यस्यास्तीति वचस्वी, "जससी" यशस्वी-ख्यातिमान्, इह

वेशेयणचतुस्टयेऽपि अनुस्वारः प्राक्तलात् । "जियकोहमाणमायाह्योमे" नवर क्रोघादिजयः उद्यप्राप्तकोघादिविफ्हीकरण-

तोऽवसेयः। 'जीवियासामरणभयविष्पमुक्के' जीवितस्य-प्राणघोरणस्य आज्ञा-चाञ्छा मरणाच यद्भयं ताभ्यां विप्रमुक्तो जी-वेताशामरणभयविष्रमुक्तः तदुभयोपेक्षक इत्यर्थः । 'तवष्पद्दाणे' तपसा प्रघानः-उत्तमः शेषमुनिजनापेक्षया तपो वा प्रधान

यस्य स तपःप्रघानः। पर्व ग्रुणप्रघानोऽपि, नवरं ग्रुणाः—संयमगुणाः। 'करणचरणपहाणे' चारित्रप्रघानः। 'निगाहप्पहाणे' निप्रहो–अनाचारप्रवृत्तेनिषेघनम्। 'घोरवंभचेरवासी' घोरं च तत् ब्रह्मचय च अल्पसत्वेदुःखेन यद्नुचथते तस्मिन् घोर-

गहाचर्यवासी । 'डच्छूढसरीरे' 'डच्छूढ' ति डज्झितमिव डज्झित रारीरं तत्सत्कारं प्रति निःस्पृहत्वात् (येन) स तथा

चोइसपुब्दी चउनाणोवगप चतुर्क्षानोपयोगतः-केवछवर्जक्षानयुक्तः। केसि (शि)गणधरो मतिश्रुतावधिक्षानत्रयोपेत इति

क्रमेणेति हद्यं, चरत्-संचरत् । पतदेवाह-"गामाणुगामं दुइज्जमाणे" ति प्रामानुप्रामञ्च विवक्षितप्रामाद्वनन्तरत्रामो प्रा-

गतुत्रामं तत् द्रवन्-गच्छन्-पकस्माद् ग्रामादनन्तरत्राममनुळ्ड्यन्नित्यर्थः, अनेनाप्रतिबद्धं विद्यारमाह । तत्राप्योत्सुक्यामाव-

गह-' सुहंसुहेणं विहरमाणे' सुखंसुखेन-रारीरखेदाभावेन संयमाऽऽवाघामावेन च विहरन् प्रामदिषु वा

जेणेव ' ति यस्मिन्नेव देशे राजगृहं नगरं यस्मिन्नेव प्रदेशे गुणशिलकं चैत्य तस्मिन्नेव

यथाप्रतिरूपं-यथोचितं मुनिजनस्य अवप्रहम्-आवासम् अवगृह्य-अनुज्ञापनापूर्वकं

चात्मान मा-

संयमेन

गृहोत्वा

उपागच्छात,

तिष्ठम् ।

दृश्यम् । आचार्यः सुधमी पञ्चभिरनगारशतैः सार्ध-सह संपरिवृतः समन्तात्परिकलितः पूर्वानुपूर्व्यो न पश्चानुपूर्व्या चेत्यर्थः

धिम्। धमश्रवणानन्तरं "जामेव दिसि पाउन्मुआ तामेव दिसि पाडिनाय "ं ित यस्या दिशः सकाशात् प्रादुर्भुता-आंगते-अ तैवासी जंडू गामं अगगारे समचडरंससं ठाणमंहिए जाव संखिद्यविदछतेयछेरसे अञ्जसुहम्मरस अणगारस्स अदूरसामंते छडुंजाणू निगता-निःसृता सुधर्मस्वामिनन्द्ना-वयम् विहरति-आस्ते स्म । 'परिसा निमाय ' ति परिपत्-श्रेणिकराजादिको

स्थेति छत्या। ' तत्ततमे' तप्तं-तापितं तपो थेन स तप्ततपाः पशं तेनतपस्तप्तं थेन कर्माणि संताप्य तेन तपसा स्वा-घोरव्वप्' त्माऽपि तपोरूपः संतापित इति । तथा दीप्तं तपो यस्य स दीप्ततपाः, दीप्तं तु-हुताशन इव ज्वळरोजः कर्मघनदाहकः पश्चमभैः तद्वत् वो गाँरः स तथा, चृद्धव्याख्या तु-कनकस्य न लोहादेर्यः पुलकः-सारो वर्णातिशयः तत्प्रधानो यो उत्रम्-अप्रधृष्यं आयेजम्बूनामाऽनगारः कर्तच्ये । तथा निकपः-कपपट्टरेखालक्षणः तथा **बज्जिरिस**हनारायसंघयणे 'डम्मत्वे' त्वात् । ' उराले ' उदारः-ग्रधानः । 'घोरे' घोरः-निष्ट्रणः परीपहेन्द्रियकपायाख्यानां रिपूणां विनाशे त्यर्थः तामेव दिशं प्रतिगता इति । तस्मिन् काले तस्मिन् समये आर्यमुधर्मणोऽन्तेवासी 년 -'समचडरंससठाणसंडिय' याबत्करणादिदं पो-रेका तस्य यत् पक्षम-बहळत्व तद्वद्यो गौरः स कनकपुळकनिकपपक्षमगौरः। आनियसपम्हगोरे' कनकस्य-सुवर्णस्य 'पुळग' ति यः पुळको-छवः तस्य 'सतुरसेहे' सप्तहस्तोङ्ग्यः,

**配** इत्यर्थः । कथं ? ' उड्ढंजाणु

स्थविरस्य "अदूरसामैते" ति दूरं-विप्रकर्पः ः तैजोलेश्या-विशिष्टतपोजन्यलव्धिविशेषप्रभावा

केश्या (यस्य सः) पर्धे गुणविशिष्ट्रो जम्बूस्वामी भगवान् आयसुधर्मणः न तमीपम्, उभयोरभावोऽदूरसामन्तं (तस्मिन्) नातिदूरे नातिसमीपे ः

समीपम्, उभयौरभावौऽदूरसामन्तं (तस्मिन्)

र्परान्तर्निळीना विपुळा–अनेकयोजनप्रमाणक्षेत्राश्रितवस्तुदहनसमर्था

ग्रीराणि-अन्येहुरनुचराणि व्रतानि यस्य स तथा। तथा घोरैस्तयोमिस्तपस्वी घोरतपस्वा। "संक्षित्तविडळतेयलेस्से"

शयः, तथा ज्ञातकुतृहलः-ज्ञातीत्मुक्य इत्यर्थः विश्वस्यापि वस्तुव्यतिकरस्याङ्गेष भणनादुपाङ्गेषु कोऽन्योऽथी भगवताऽभि-हितो भविग्यतिः क्यं च तमद्दमवभोत्स्ये १ इति 'उष्टाप उट्टेइ' उत्थानमुत्था-ऊन्च वर्तनं तया उत्तिष्ठति, उत्थाय च धमेध्यानकोण्डमनुत्रविद्य इन्द्रियमनांस्यधिकृत्य संबृतात्मा भवतीति भावः । संयमेन-संबरेण तपसा ध्यानेन आत्मानं भा-वयन्-वासयम् विहरति-तिष्ठति । ' तए णं से ' इत्यादि, तत इत्यानन्त तस्माद् ध्यानादनन्तरं, ण इति वाक्यालङ्कारे, ल आर्थअम्ब्रामा उत्तिप्ततीति सम्बन्धः, किम्भूतः सन्नित्याह-'जायसङ्हे' इत्यादि जाता-प्रवृत्ता श्रद्धा-इच्छा यस्य प्रष्टुं स जा-जान विहर्ति। तए णं ले भगवं जंत्रु जातसड्डे जान पञ्जुवासमणे एवं नयासि-उनंगाणं भंते ! समणे णं जान ध्यानमेव कोप्टो ध्यानकोप्टरतमुगपतो ध्यानकोप्टोपगतः, यथाहि-कोष्टके घान्य प्रक्षिप्तमविप्रकीण भवति पवं स भगवाज् तश्रद्धः यद्या जाता श्रद्धा-इच्छा बक्ष्यमाणबस्तुतत्त्वपरिक्षानं प्रति यस्य स जातश्रद्धः । तथा जातः सशयोऽस्येति जातसं-ति-कायेन प्रणमति, 'नचासन्ने नाइदूरे ' उचिते देशे इत्यर्थः । ' सुस्सूसमाणे ' श्रोतुमिच्छन् । 'नमंसमाणे' नमस्यन्-प्रण-<u>शुद्धपृथिस्यासनवर्तनात् औपत्रहिकनिपद्यामावाच उत्कट्ठकासनः सन्नपदिस्यते ऊर्घ्वं जानुनी यस्य स ऊर्घ्वजानुः, अघःशि-</u> राः अघोनुस्तः नोघ्न तिर्थेग्वा निश्नित्रदृष्टिः, किं तु नियतभूभागनियमितदृष्टिरिति भावना । यावत्करणात् 'झाणकोडोचगप्' संपत्तेणं के अहे पणले ? एवं रुख जंबु ! समजेणं भगवया जाव संपत्तेणं एवं उवंगाणं पंच वग्गा पत्रता, ते जहा---' अज्ञसुहम्मं थेरं तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ ' ति त्रिः कृत्वः-त्रोत् वारात् आदक्षिणप्रदक्षिणां-दक्षिणपार्थ्वोदारभ्य मन् । अभिमुन्नं 'पंजलिउडे' कृतप्राञ्जलिः। विनयेन उक्तलक्षणेन 'पज्जुवासमाणे' पर्युपासनां विद्घान पव इति वक्ष्यमाण परिअमणतः (पुनः) दक्षिणपाश्वप्राप्तिः आदक्षिणप्रदक्षिणा तां करोति-विद्घाति, कृत्वा च वन्दते-चाचा स्तौति,

प्रकारं 'वदासी' त्त अवादीत्-भगवता उपाक्षानां पञ्च वर्गाः प्रज्ञप्ताः, वर्गेऽप्ययनसमुदायः, तद्यथेत्यादिना पञ्च वर्गान् दर्शयति-

निरयात्रियाओ १ कप्पंतर्दिसियाओ २ धुप्फियाओ ३ धुफ्फचूलियाओ ४ त्रिकंदसाओ ५ । जड़ णं भेते ! समयोणं निरियाबिलयाणं सम्मणेणं भगवया जाव भैपतेणं कइ अञ्चयणा पत्रता ? एवं खन्छ जंतू ! जमणेणं जाव संपर्तणं चर्गाणं जाय संपर्तेणं डर्बेगाणं पैच क्या पत्रता ते जहा-निरयात्रियात्रो जात विहेद्साओं पडमस्त णं भंते व्यास्त उदेगाणं

नकृष्णायाः अयगित्येतं पुत्रनाम वाच्यम् । यह काह्या अपत्यमित्यायांवं प्रत्ययो नात्पायः, काह्यादियार्व्यनगर्येत्य प्रयम् प्राप्त्या काळसुकालादिनामसिद्धेः एवं चाद्यः कालः १, तद्नु मुकाळः २, महाकालः ३, कृष्णः ४, सुकृष्णः '१, महाकृष्णः ६, ६ पर्व सुकाल्याः माहाकाल्याः कृष्णायाः मुकुष्णायाः महाकृष्णायाः वीरकृष्णायाः राजकृष्णायाः गिर्द्धतेनकृष्णामाः यक्ति

निरयाबिलयाओ कणवर्डिसयाओ पुष्फियाओ पुष्फचुलियाओ विषिद्ग्साओ" सि. प्रथमचना स्वास्थयनातमकः प्रतासः। अस्य-

यनदशकमेवाह-'काले सुकाले' इत्यादिना, माहनाममिस्तद्पत्यानां पुत्राणां नामानि, यथा फास्पा अयितित नाकः कृनारः,

तहा महाक्रणहे ६ बीरक्षण्डे ७ य बोव्हच्चे रामकण्डे ८ तहेच य पिउसेणकण्डे ९ नवरे द्रसमे महानेणकण्डे १० उ। मइ पै

भेते ! समणेणं जायसंपत्तेणं उनेनाणं पडमस्स० निरयात्रियाणं दस अन्ययणा पत्रता, पदमस्स ण भेते ! अन्स्रयणात्स निरयानिष्याणै समणेणे जाव शैपलेणे के गड़े पनते ? एवं जन्छ जैत्र । ते णे काले णे समए णे इत्रेत जीहीने शीने

पढमस्स मजास्स निर्यामित्याणै द्त अन्त्र्यणा प्लाता, तै जहा–काले १ मुकाले २ महाकाले ३ काहे ४. मुकाह ५

वीरकुष्णाः७, रामकृष्णाः८, पितृसेनकृष्णः ९, महासेनकृष्णः १० य्यामः । इत्येनं य्याध्ययनानि निर्यानिकृतानागके प्रथमप्तं द्वित ॥ ' पनं बाह्य जंबू ते णं काले णं ' मित्यावि, इद्वेच 'द्वेच स्ति येशतः प्रत्यक्षासन्ते न पुनरसङ्ख्येयत्याज्ञस्त्र्द्रीपानामन्यवेति ।

पसाहेमागे विदयः" इत्येत-महेन्द्रः-श्रमादिदेव्यायः, त-न्द्रियाणि यस्मिस्तत्त्याचित्रं शरीरं यस्याः सा तथा । " कक्कणबज्जणगुणोबवेया" कक्षणानि-स्वस्तिकचकादीनि ब्यञ्ज-नानि-मपीतिलकादीनि तेपां यो गुणः-प्रशस्तता तेन उपपेता-युक्ता या सा तथा, उप अप इता शतिशब्द्यथस्य स्थाने मार्क्सरता वधा (राज्यं ) प्रसाधयन्-पालयन् विद्यति-आस्ते स्म । झणिकदेव्याः प्रधावतीनात्त्या वर्णको वथा-'तोमाल जाव विद्यत् या-वत्करणादेवं दश्यम् "सुकुमालपाणिपाया अहीणपैचिदिचसरीरा" अहीनानि-अन्यूनािन लक्षणतः स्वरुपतो ना पश्चापी-ग्रकन्थादिद्यीनात् उपपेतेति स्यात् । "माणुस्माणन्याञ्जुबसुजायस्यन्यमधुद्रांगी" तत्र सानं-जलद्रोणप्रमाणता, कथं? तथाविधं सुन्दरम् अर्जु-शरीरं यस्याः सा तथा । "ससिसोमाकारकेतिपयदंत्तणा" शशिवत्त्तौस्याकारं कान्त च-कमनीयम् अत पव प्रियं द्रप्टुणां दर्शनं-हपं यस्या सा तथा । अत पव सुरुपा स्वरुपत सा पश्चावती देवी 'कुणिएण सर्द्धि उरालाइं तदास पुरुपो मानग्राप्त उज्यते, तथा त्रजोत्तरपुर्विद्गमागे पूर्णमङ्नामकं चत्यं ब्यन्तरायतनम् । 'कुणियं नामं राय' त्ति कूणिकनामा अणिकराजपुत्रो राजा 'होत्य' क्षेनाष्टोत्तरशतोच्छ्रायिता, ततश्च मानोन्मानत्रमाणः प्रतिषूर्णानि-अन्यूनानि सुजातानि सर्वाणि अङ्गानि-शिरःप्रभृतीनि यस्मिस्तत् भावः। भारते वर्षे-क्षेत्र चम्पा एवा नगरी अभूत्। रिद्धत्वनेन ' रिद्धाियमियसमिद्ध' त्यादि दृश्यं, व्याख्या तु प्रान्वत् भारहे वासे चंपा नामं नयरी होत्या, रिद्ध, धुनभड़े चेइए, तत्य णं चंपाए नयरीए सेणियस्स रत्नो धुने चेह्रणाए देवीअनए उन्मानम्-गञ्जभारप्रमाणता, कर्थ ? तुळाऐष्टितः पुरुषो यद्यर्भमार तुळ्यति तदा स उन्भानग्राप्त उच्यते, प्रमाणे तु नामें देनी होत्या, लोमाल जान त्ति अभवत् । तद्रर्णको "महयाहिमवतमहेतस्रक्यनेदरमहिदसारेत्यादि पर्नतडिवडमरं रज्ञं प्रसाहिमाणे । दन्तः, तत्र महाहिमवानिव महास् शेषराझपेक्षया, तथा मल्यः-पर्वतविशेषो, यन्द्रो-केरुः, सहेन्द्रः-शक्त द्रत्तारः-प्रयानो यः स तथा । तथा प्रशान्तानि डिम्बानि-विम्ना डमराणि च-राजकुसराहिक्षता विद्वरा जलस्यातिभूते कुण्डे पुरुपे निवेशिते यजालं निःन्तर्ति तथादि झोणमान भवति ज्ञणिए नामें राया होत्या, महता, तस्स णं क्रणियस्स रत्नो पडमानई

काळनामा च तत्पुन: 'सोमालपाणिपाप' इत्यादि प्राग्रुक्तवर्णकोपेतो वाच्यः, यावत् 'पासाइए द्रिपिज्ज अभिकवे पडिकवे' इति तत्य णं चंपाए नयरीए सेणियस्स रत्नो भज्जा क्रणियस्स रत्नो चुह्यभाज्या काली नामं देनी होत्या, सोमाल जान सुरूवा । तीसे णं कालीए देवीए धुने काले नामं कुमारे होत्या, सोमाल जाव सुरूवे । सिंगारागारचारबेसा' श्रङ्गारस्व-रसविशेषस्य अगार्मिच अगारं तथा चारु: वैषो-नैषध्यं यस्या: सा तथा तत: कर्मधा-'नामधिज्जा' प्रशस्तनामधेयव-तीत्यर्थं, नाम वा घार्थ-द्वदि घरणीयं यस्याः सा तथा, 'वेसास्तिया' विश्वसनीयन्वात्, 'सम्मया' तत्कृतकार्थस्य संमत त्वात् ' वहुमता' यहुद्यो वहुत्यो वाऽन्येभ्यः सकाशात् वहुमता बहुमानपानं वा, ' अगुमया ' विप्रियकरणस्यापि पश्चातम गर्थन्तः। सेणियस्म रक्षे दुवे रयणा अट्टारसर्वको हारो १ सेयणगे हाथीप २। तत्य किर सेणियस्स रक्षो जावद्दर्थं रज्जस्स मुछे तावद्दर्य देवदिन्नहारस्स सेयणगस्स य गंधहत्थिस्स। तत्य हारस्स उप्पत्ती पत्थावे कहिज्जिस्सद्द । क्रुणियस्स य इत्यादि पूर्ववद्वाच्यम् अत्यच "कोलुइर्याणियर्दिम्लपडिपुत्रसोय्यणा" कोंबुदीरजनीकरचत्-कार्तिकीचन्द्र इच विमछं प्रतिपूण सौम्यं च बद्नं यस्या । भंडकरंडकसमाणा ' आमरणकरण्डकसमाना उपादेयत्वात् सुरक्षितत्वाच । ' तेल्लकेला इव सुसंगोविया तैलकेला सौराष्ट्रप्रसिद्धो नृम्मयस्तलस्य भाजमविशेपः, स च भङ्गभयात् लोचनभयाच मुष्ठ सङ्गोप्यते, पर्धं साऽपि तथोच्यते सा तथा । 'कुंडलुह्मिहियां'डलेहा' कुण्डलाभ्यामुह्मिखिता-घृष्टा गण्डलेखा-कपोलिविरात्तितस्रुगमदादिरेखा यस्याः सा तथा चेलापेडा इव हुस्परिमाहिया' बहायञ्जूपेवेत्यथः। 'सा काली हेची सेणिएण रत्ना सिंह विदला भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरइ च काली ोगमोगाई धुंजमाणी निद्यद्, भोगमोगात्-अतिरायचङ्गोगात्। 'तत्य णं' इत्यादि। 'सोमाळपाणिपाया इड्डा " बहुमा कान्ता काम्यत्वात् 'पिया' सदा प्रेमविषयत्वात्, 'मणुन्ना' सुन्दरत्वात् रयः । 'काली नाशं देवी, श्रेणिकस्य भायां क्रुणिकस्य राज्ञश्रुह्जजननी-लघुमाताऽभवत्। सा रत्येव उप्पत्ती वित्यरेण भणिस्सङ्ग, तत्कायण काछादीनां मरणसंभवात् आरम्भसङ्ग्रामतो ताऽनुमता ।

सिणियस्त तुट्टी संतो अट्टारसक्कें हारं देड, दोक्षि य बट्टगोलके देइ। सिणिएणं सो हारो चेह्रणाप दित्रो पिय ति काउं, बट्टुनं मुनेदाप अभयमंतिज्ञणणीप। ताप रहाप कि अ चेडरुव ति काउण अच्छोडिया भगा, तरथ पगमिम कुंडलेजु- पर्लं एगमिम वार्यनुयलं तुट्टाप गहियाणि। अन्नया अभओ सामि पुच्छर्- को अपिच्छमो रायरिसि' ति। सामिणा उद्दायिणो वार्गापओ, अथो परं बद्धमरुटा न पट्ययंति। ताहे अभयण रज्जं दिज्ञमाणं न इच्छिर्यं ति पच्छा सीणओ चितेह भोणियस्त दिज्ञिस हिन्दी सिण्यो विह्छस्त देवदित्रो हारो, अभयण वि पच्चयंतेण सुनंदाप लीम-भोगाइं भुजमाणा त्रिहरंति । हर्छाचिहरूनामाणो क्रणियस्स चिह्नणादेवीअंगजाया दो भायरा अनेऽवि अस्थि । अहुणा हारस्स उप्पत्ती भन्न-इत्य सक्को सेणियस्स भगवंतं पर् निचलमनिस्स पसंसं करेड । तयो सेड्यस्स जीवदेवो तञ्मित्रिजो जुयलं जुडलजुयलं च हल्लिवहल्लाण दिन्नाणि । महया विह्वेण अमओ नियजणणीसमेओ पन्नक्षो । सेणियस्त निर्णणादेवी अंगत्तमुञ्भूया तिन्नि पुत्ता क्रुणिओ हक्षविहक्षा य । क्रुणियस्त उत्पत्ती पत्थेव भणिस्सइ । कालीमहाकालीपमुहदेवीणं अन्नासि इव .. कामभोगपरायणास्त्र कुमारेहि सम उन्गिज्ञमाणा ल्पिमुद्दा सीति। अभयम्मि गहियव्वप् अन्नया कोणिओ कालाईहि दसिहि कुमा । वेधिता एकारसमाप रज्जं करेमी' ति, तेहिं पडिस्सुयं, सेणिओ वद्धो, पुन्वन्हे कृणिओ पुन्नभवे वेरियत्तणेण चेह्नणाए कयाइ 'भोयं न देइ भतं वारियं सयवारे । अन्नया तस्स पउमानईदेनीए पुत्तो एनं पिनो अत्यि, मायाप वत्तीसइप्त्तिवद्धिः नाडपि तण्यां सिणियस्स बहुने पुत्ता कालपमुद्दा सीति। अभयिमि गहियत्वए अन्नया कोणिओ कालाईहि धीव्वइ नवरं कृणिकस्तड्।कालाड्डिशकुमारान्वितश्चम्पायां राज्यं चकार, सर्वेऽपि च ते दोगुन्दुगदेवा किर न देश । नाहें चेलणा कह्यांच कुम्मासे वाले हिं वधिति सयारंबसुरं पवेसेंह । सा य कसस्त्र द्वावेह सीणयस्स कृणिओ पुन्नमने नेरियत्त्रणेण चेह्रणाए गस्त्रज्ञास्या देनाः फुट्टमाणेहि मुङ्गमत्ययहि चरतरुणिसिपणिहिपहि सन्य होइ, तीए पहावेण सो वेयणं न वेपइ। १ 'दोगं' प्रत्यन्तरे. मंतेर्-'स्रिणियं सेच्छाविग्यकार्यं

चेटकाभिधानस्य राबोऽन्तिके सहस्तिको सान्तापुरपरिवारितो गतवन्तो । कृणिकेन च दूतप्रेपणेन तो याचितो । न च तेन प्रेपितो, कृणिकस्य तयोश्य तुल्यमाहकत्वात् । ततः कृणिकेन भणितं-'यदि न प्रेपयसि तदा युद्धतज्जो भव' । तेनापि मणागुबसंतं जायं 'मप् पिया एवं वसणं पाविओ, तस्स अधिष्टं जाया, भुंजंतओ चेव उद्दाय परसुहत्थानओ, अने भणांति लोहदंडं गहाय, 'नियत्नाणि भंजामि' ति पहाविओ । रत्नत्नवालमो नेहेण भणद्--'पसो सो पानो लोहदंडं परसुं या गहाय पद्द ' ति । सेणिएण चितियं-'न नज्जाद केण कुमारेण मारेहि ?' । तउ. तालपुडगं विसं लद्दां । जाव पद् सङ्ग्रामे रथमुशलाब्ये प्रभूतजनक्षयकरणेन कालादिकुमारवक्तव्यताप्रतियद्धस्य प्तनाम । ब्यवसनिहेब्यहारविसूपितौ विलसन्तौ टप्ट्या पद्मावत्यमिथाना कूणिकराजस्य भायौ कदाचिद्दन्तिनोऽपहाराय तं कूणिक-राजं प्रेरितवती—"कर्णविपलग्रकृतोऽतोऽयमेव कुमारो राजा तत्वतः, न त्वं, यस्येहशा विलासाः"। प्रशास्यमानाऽपि इयरहा तुमं रोवंतो चेव चिट्टेसु"। ताहे चितं सा न कथञ्चिदस्यार्थस्योपरमति, तत्त्रेरितकूणिकराजेन तो याचिती । ती च तद्भयाद्वशाल्यां नगर्था स्वकीयमातामहस्य ताव मओ। सुद्धुयरं अधिहै जाया। ताहे. मयकिच, काऊण घरमागओ रज्जुधुरामुकतत्तीओ तं चेव चितंतो अच्छद । पर्ध करेड़ । पर्वं चंपाप कृषिओ राया रज्जं करेड् नियगभायपनुहस्वयंगेसंजीगओ । इह निर्यावल्यिम्यकंधे कृषिकवक्तव्यता कालेण विसोगों जाओ । पुणरवि सयणआसणाईप पिंइसंतिए बहुण अधिई होंच् । तंड रायगिहाओ निग्गंतु चंपं रायहाणि व्यकुपडलाद राज्यं चकार । तस्य चानुजी द्वञ्जाचिद्वङ्गिभधानी आतरी गितृदत्तसेचनकामिथाने गन्धद्वस्तिनि समारूढी । नरकयोग्यकर्मेपाजैनसंपादनान्नरकगामितया 'निरयाउ' ति प्रथमाध्ययनस्य काळादिकुमारवक्तव्यताप्रति अथ रथमुश्राळाख्यसङ्ग्रामस्योत्पत्ती कि निवन्धनम् । अत्रोच्यते–पर्व किळायं सङ्ग्रामः संजातः—चम्पायां आदाद्यित्सप्ता । तत्साद्वाच्यकरणप्रयुत्तानां काळादीनां कुमाराणां द्यानामपि ''दुरातमन् ! तव अंगुली किमिप वमंती पिया मुद्दे काऊण अत्थियाओ,

तते ण से काळे कुमारे अन्नया क्याइ तिहिं दैतीसहस्सेहिं तिहिं रहसहस्सेहिं तिहिं आससहस्सेहिं तिहिं मणुयकोडीहिं ारुलबुहे । एक्नार्समेणं खंडेण क्रणिएणं

तिस्रस्तिस्र

ए रथानामभ्यानां च, मनुष्याणां च प्रत्येक

णितम्—'पप सज्जोऽस्मि'। ततः कृणिकेन सह कालाद्यो द्य स्वीया भिन्नमात्तका आतरो राजानश्चेटकेन

चेटकराजस्य तु प्रतिपन्नवतत्वेन

गणराजान

चेटकेनाप्यघाद्य

सह निजेन

जेता द्यापि कालाद्यः । पकाद्गे तु दिवसे चेटकज्यार्थं देवताराधनाय कूणिकोऽष्टमभक्तं प्रजप्राह् । ततः शक्रचमरा-

इत्यहं न तं प्रति प्रह्मिम, नवरं भवन्तं संरक्षामि"। ततोऽसौ

गागती । ततः शको वभाषे-"चेटकः आवक

ग्वमे पित्सेनकृष्णः ९ द्यमे पित्महासेनकृष्णः १० चेटकेनकक्यरेण निपातिताः । पवं द्यम् दिवसेषु चेटकेन विना-

वम् ३। चतुर्थेऽित कृष्णकुमारस्तयैव ८। पश्चमे सुकृष्णः ५ पप्टे महाकृष्णः ६, सप्तमे वीरकृष्णः ७, अप्रमे रामकृष्णः ८,

तितः १। मन् च कृणिकवलम्, गते च हे अपि वले निजं निजमावासस्थानम्। हितीयेऽहि सुकालो नाम दृण्डनायका

निजयलान्यितो युष्यमानस्तायद्रतो यावच्चेटकः, पर्वं सोऽध्येक शरेण निपातितः २ । पर्वेहतीयेऽहि महाकालः

देनमध्ये पक्तमेव शरं मुश्चति अमोघवाणश्च सः। तत्र च कृणिकसन्ये गरुडब्यूहः चेटकसन्ये (च) सागरब्यूहो विरचितः

नाल उपगतः । पतमय वम्तुमाह-'तप णं से काले' इत्यादिना । पनं च व्यतिकरं शात्वा

मोटयः । कृणिकस्याचीवमेव । तत्र पकाद्दाभागीकृतराज्यस्य कृणिकस्य कालादिभिः

गय यहा: । तत्रैक्षेकस्य त्रीणि त्रीणि हस्तिनां सहस्राणि,

मेलिता, तेषां चेटकस्य च प्रत्येकमेवमेव हस्त्याद्विकपरिमाणं, ततो युद्धं संप्रलग्नम् ।

तिश्च कृषिकस्य कालो दण्डनायको निजवलान्वितो युज्यमानस्तायद्गतो यावच्चेटकः, ततस्तेन पकशरनिघतिनासौ

यक्रमतिरूषकममेद्यक्रवर्च इतवान् । चमरस्तु द्वौ सङ्घामौ विकुर्वितवान् महाशिलाकण्टकं रथमुशलं चेति । तत्र महाशि-

तद्रशाय

अहा निज्या. इत्यादि । 'अयमेयाक्तवे' च अययमेतद्युपो चक्ष्यमाणकपः 'अञ्चतिष्यप' दि आञ्चातिमकः–आत्मिषिपयः चिन्तिताः–समरणकपः, भार्थितः–तञ्जुमाद्यस्तितः, मनोगतः–गनस्येय वर्तते यो न वर्षिः प्रकाद्मितः, संकल्गो–विक्तल्पः, सपुत्पयः–प्राद्धभूतः । तमेवाक्ष– औगंथियेनयणनयणकमला '' औगंथियं-अत्रोमुक्तीहर्तं वादं न नयनकमले न यया का तथा । 'पीणनिवाधनयणा' दीनस्येष विद्यंगे नद्दं यस्पाः सा तथा । 'शियाद्र' चि आतेध्यानं ध्यायित, 'मणोमाणितिल्गं तुक्षेण अभिभूया' मनसि जातं मान-सुर्कं मनस्थेय यक्रती मानसिर्कं युःकं यन्त्रनेनाप्रकाचितत्वात् सन्मनोमानसिक तेन अविद्धितिनाऽभिभूता । 'से णं काळे णं ' अन्त्राश्यिष् जात्र सगुष्पिकास्या-एवं सन्त्र गर्भ भूने काम्ब्रुमारे सिहिं देसिराहस्सेहिं जात्र जोमाण् । से मभे कि जिस्सिति । नो जिहिस्सिहं ? जीविस्सहं ? नो जीविस्सिति ? प्राजिणिस्सहं ? गो प्राणिणिस्सहं ? कान्त्रे में मुमारे ण अत् 'जीयमाणै .क्षेत्र : फान्छको जीवित्ताशेष्यकत्यानमात्रिकाकव्यक्तः । सत्तक्ष गण हाणहाूकाविनाऽव्यितिष्तक्षाण्यक्ष्यापंगीषाधिकामान्द्रतिने सास्माएतस्य धेष्ना जागरी, स सन्यमामी मात्राविकानाज्यत पयोन्यते । 'प्रमुसकि' पि यत्र रथी मुघकित सुक्तः परिभागर् जीन्यते-ग्रिमानित्यति गण्डीन्थं परानभिगानित्यति उत्त नेति फाल्जामान पुत्र जीनन्धं प्रक्ष्याम्पर्धं न घटन्यम् उपात्ती गन्द्रभीतन्तो युम्तासुक्तिविचर् यस्याः सा उपाद्तमनाश्रीकल्मा । यान्तिर्णात् "कर्यन्त्रपन्तिरिषयसुद्धी अञ्च्याणोतमया ं रजा राहें एं रज्युराले शंगाणं जोयाण् । ततेणं तीरो फालीण् येतीष् जजरा कराइ क्षडेनजागरिय जागरमणीण् जयमेयाहने णासिक्या ? ओह्ममण जाय द्विमाइ। ते जे काले जै ते जे समम् जे समणे भगतं महातीरे सगोसिरि । परिसा निमामा। तते णं तीसे कालीपं देवीए इसीते कहाए लब्हाए समाणीए अयगेतारूने अञ्चरियए जाव सम्रुप्पिङ्गरभा-माराजनक्षेपं क्रतमान् अतो रशसुक्रानः । 'ओमाप' सि उपमातः-संमातः । 'मि जास्तार' सि जायश्रामां

तं महाफलं खलु ' भो देवाणुष्पिया ! तहाक्वाणं अरहंताणं, मगवंताणं, नामगीयस्त वि सवणयाप, किमंग पुण अभि-ति तत्प्रकारस्यमायानां-महाफलजननस्यमायानामित्यर्थः । 'नामगोयस्स' ति नाम्नो-याद्दिछकस्याभिधानस्य, गोत्रस्य-मु-एतं ख़लु समणे भगवं० युव्वाणुयुन्ति इ हमागते जाव विहरति । तं महाफलं ख़लु तहारूवाणं जाव विज्लस्स अहस्स पत्रमि 'त्यादि । यावत्करणात् " पुव्याणुपुर्द्धि चरमाणे गामाणुगामं दुइज्जमाणे इहमागप इह संपत्ते इह समोसढें, इहेच चंपाप नयरीए पुत्रभद्दे चेइए अहापडिक्जं उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ''। गमणवंदणनमैसणपडिपुच्छणपज्जुवासणाप ! पगस्स वि आरियस्स घम्मियस्स वयणस्स सवणयाप, किमंग पुण ' विडलस्स अहस्स गहणयाए' गच्छामि णं' अहं ' समणं ' भगतं महाबीरं बेदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कछाणं मंगलं देवयं चेश्यं 'पज्जुवासामि,' पद्मं नो पेचभने हियाप सुहाप समाप निस्सेयसाप आणुगामियताप भनिस्सइ 'इमं च णं पयान्यं वागरणं पुच्छिस्सामि सिकट्ट पत्रं संपेहेति, संप्रेक्षते-पयोछोचयति, सुगमम्, नवरं 'इहमागप' सि चम्पायां, ' इह संपत्ते ' सि पूर्णभट्टे चत्ये, 'इह समोसहे ' सि साधूचितावयहे, प्तदेवाह-इहेव चंपाप इत्यादि । 'अहापडिक्वं ' ति ययाप्रतिरूपम् उचितमित्य ः । 'तं ' इति तस्मात् , 'महाफ्लं' ति महत्फलमायत्यां भवतीति गम्यं, 'तहाक्ष्वाणं ' बन्दनं -स्तुतिः, नमनं-प्रणमन, प्रतिपृच्छन-राधीरादिवाताप्रश्नं, पर्युपास-पूर्वांकार्थस्य विशेषद्योतनार्थम्अङ्गत्यामन्त्रणे, यहा उचितप्रतिपत्येति । कल्याणं-कल्याणहेतुं, -सेवा तन्नावस्तत्ता तया, पकस्यापि आर्यस्य आर्यप्रणेतकत्वात्, घार्मिकस्य धर्मप्रतिवद्धत्वात्, वन्दामि-वन्दे, स्तोमि गहणताए, तं गन्छापि णं समणं जाव पञ्जुवासापि । इमं च णं एयारूनं वागरणं युन्छित्सापि निकट्ट एवं संपेहेइ भवतीति गम्य, बह्याद्यचेनं वा, सन्मानयामि णनित्पन्नस्य 'सवणयाप' ति श्रवणेन, 'किमंग पुण' ति क्रिपुनरिति नमस्यामि-प्रणमामि, सत्कारयामि-आद्रं करोमि ारियूर्ण एवायं शब्दा विशेषणार्थः, अभिगमनं,

निस्या –

तते णं समणे भगवं जाव काळीए देवीए तीसेय महतिमहालियाए धम्मकहा भाणियेन्या जाव समणोवासए वा समणोवा-सिमम निसम का विहरमाणा आणाए आराहए भवति। तते णं सा काली देवी समणस्स भगवयो अतियं थम्मं सोचा निसमम जाव हियया समणं भगवं तिखुत्तो जाव एवं वदासि-एवं खब्ध भेते मम पुत्ते काले कुमारे तिहिं दंतिसहस्सेहिं जाव रह- मुसलसंगामं त्रोयाते। से णं भेते कि जइस्सिति? नो जइस्सिति? जाव काले णं कुमारे अहं जीवमाणं पासिज्जा? कालीति समणे भगवं कालि देवि एवं वयासी-एवं खब्ध काली! तव पुत्ते काले कुमारे तिहिं दंतिसहस्सेहिं जाव कृणिएणं स्त्रा सिद्धं समणे भगवं कालि देवि एवं वयासी-एवं खब्ध काली! तव पुत्ते काले कुमारे तिहिं दंतिसहस्सेहिं जाव कृणिएणं स्त्रा सिद्धं उन्हाणसाला जेणेव यम्मिए जाणप्यवरे तेणेव उनागच्छह, यिमियं जाणप्यवरं हुरहति २ नियगपरियालसंपरिवुदा चंपं नयरी जाणप्यक्राओं पचोरहति २ यहहिं जाव खुज्जाहिं विंदपरिक्षित्ता जेणेव समणे भगवं (महावीरे) तेणेव उवागच्छति २ समण भगतं [महात्रीरं] तिखुतो वंदति७ डिया चेच सर्पारतारा झस्ससमाणा नमंसमाणा अभिभुहा विणएणं पंजल्जिङा पञ्जुवासति निगम्छतिर जेणेव पुत्रभद्दे चेइए तेणेव उवागच्छर् २ छतादिए जावि धिम्मयं जाणपवरं ठवेति.२ धिम्मयाअ

HE THE गता-संप्राप्ता, तद्द्य महावीरं त्रिकृत्वो वन्दते-स्तुत्या, नमस्यति-प्रणमति, स्थिता चैव ऊर्ध्वस्थानेन, कृताञ्जलिपुटा अभिसंमुखा सती पर्युपास्ते । धर्मकथाश्रवणानन्तरं ' त्रिःकृत्वो ' वन्द्यित्वा (वन्दित्वा) पवमवादीत्-'पवं खलु भंते ' इत्यादि सुगमम् । त्वदेशः संभवेन चुन्देन परिक्षिप्ता या सा तथा । उवड्राणसाला' उपवेशनमण्डपः । ' दुरुहइ ' आरोहति। यत्रव श्रमणो भगवान् तत्रैचोपा हस्तितुरगरथपदातिरूपनिजसन्यपरिवृतः कूणिकराजनियुक्तश्चेटकराजेन निषुणनामधेयकुशला यास्तास्तया ताभिः अत पव विनीताभिः, युक्तेति गम्यते, तथा चेटिकाचक्रवालेन अर्थात् ः पितं च चिजानन्ति यास्तास्तथा ताभिः स्वस्वदेशे यत्रेपध्यं परिघानादिरचना तहद्गृहीते। बेपेा यकाभिस्तास्तथा

43

Red

दिचिहयुक्ताः केतवः पताकाश्च यस्य स तथा, ततः पदचतुष्टयस्य कर्मधारयः अत पव 'निराळोआंओ दिसाओ करेमाणे ' ते निगेताळोका दिशः कुर्वत् चेटकराजः (स्य) 'सपक्लं सपडिदिसि' ति सपक्षं-समानपार्श्वं समानवामेतरपाश्वतया, सप्रति-(हतः) सैन्यस्य संगामं संगामेमाणे हयमहियपवरचीरघातितनिचडितर्चिघज्झयपडागे निरालोयातो दिसातो करेमाणे चेडगस्स रत्रो णं पृहिरहं हच्यमागते। ततेणं से चेडए राया कालं कुमारं एज्जमाणं पासित, कालं एज्जमाणं पासिता प्रामुसति २ उसुं परामुसइ २ बहुसाई ठाणें ठाति २ आययक्षणायतं उसुं करेति २ कालं तथा निपातिताश्चिहध्वजाः-गरुडा देक्न-समानप्रतिदिक्त्याऽत्यर्थममिमुख इत्यर्थः, अभिमुखागमने द्वि परस्परस्य समाविव दक्षिणवामपाश्ची भवतः, पर्व जीवियाओ वबरोवेति। तं कालगते णं काली! काले कुमारे नो चेच णं तुमं कालं तक्राह्र-'ह्यमहियपवरवीरधाइयनिवास्यिनिधष्झयपडागे' हतत्वात्, मथितो मानस्य मन्थनात्, प्रवरवीराः—सुभटा घातिताः-विनाशिता यस्य, सङ्गामयन् सुभटेश्रेटकसत्कैर्यक्रत कुमारं एगाहचं कुडाहचं

थमुशल र

आमुरुत

त्रिवलिकां 'मिसिमिसेमाणे' ति, तत्र आद्य-राघ्र रुष्टः-कोधेन विमोहितो आसुरं वा-असुरसत्कं कोपेन दारुणत्वात् उकं-भणितं यस्य स आसुरोकाः, रुधो-रोषवान् 'कुविप' भिउडि निडाले चाण्डिक्यितो-दारुणीभूतः ' मिसिमिसेमाणे ' ति क्रोधज्वालया ज्वल्ठन्, तिवल्थि

हच्छी चेटकराज

आगच्छन्त

शावपीति । इत्येवं स कालः चेटकराजस्य रथेन प्रतिरथं 'हव्वं' शीघम् आसंत्रं-संमुखीनम्

ा प्रति 'आसुरुते' रहे कुविप चंडिक्रिप

आशुरुष्ट

आययक

जीवितन्यपरीपणे तवैकाहत्यं

지지

प्रहारो

क्टस्येव-पापाणमयमहामारणयन्त्रस्येव आहत्या

'प्गाहरूक' ति पकथवाहत्या आहनन

ण्णायतं' ति आकर्णान्तं वाणमाकृष्य एवं, कथमित्याह-'क्रुडाहच्'

भुकुर्टि-लोचनविकारविशेष

आहमन यत्र तत्क्रेटाहत्य,

ललाटे संहत्य-' नथाय, धनुः परामुशति, वाणं परामुशति, विशालस्थानेन तिष्ठति, '

पासिहिसि। तते णं सा काळी देवी समणस्स भगवओ अंतियं एयमड्डं सोचा निसम्म महया पुत्तसोएणं' अष्फ्रन्ना समाणी रस्युनियत्ताविय चंपगळता थस नि घरणीतळेसि सन्बंगेहिं संनिवडिया। तते णं सा काळी देवी ग्रहुत्तंतरेणं आसत्या समा-डुरुहमिर जामेत्र दिसं पाडञ्सूया तामेत्र दिसं पडिगता। भंते ति भगवं गोयमे जात्र बंदति नमंसिति र एवं वयासी-कालेणं भंते ! कुमारे तिहिं देतिसहस्सेहिं जात्र रहमुसलं संगामं संगामेमाणे चेडएणं रत्ना एगाहचं क्डाहचं जीवयाओं वत्ररोविते समाणे कालमासे कालं किचा किंह गते ? किंह उत्वत्ने ? गोयमाति समणे भगवं गोयमं एवं वदासि-एवं सिछ गोयमा ! काले कुमारे तिहिं देतिसहस्सेहिं जात्र जीवियाओं ववरोविते समाणे काल्मासे कालं किचा चउत्थीए पंकपमाए पुढवीए हेमाभे नर्गे दससागरोत्रमहिङ्एसु नेरइ्यताए उवत्रले । कालेणं भंते । कुमारे केरिसएहिं आरंभेहिं केरिसएहिं (समारंभेहिं केरिसएहिं) आरंभसमारंभेहिं केरिसएहिं भोगेहिं केरिसएहिं संभोगेहिं केरिसएहिं भोगसंभोगेहिं केरिसेण वा ासंहिद्धमेघं भंते! सचेणं एसमट्टे से जहेतं तुरुमे बद्ह तिकट्ट समणं भगवं बंद्ह नमंसइ२, तमेव घम्मियं जाणप्यवरं ी उड़ाए उड़ेति उहित्ता समणं भगवं (महावीर्) बंदड् नगंसड्२ एवं वयासी-एवमेयं भंते! तहमेयं भंते! अवितहमेयं भंते अमुभक्रडकम्मपन्मारेणं कालमासे कालं किचा चउत्थीए पंकष्पभाए पुढवीए जाव नेरइयत्ताए उचवने १ एवं खळ गोयमा रिद्धित्यिमियसमिद्धा । तत्य णं रायगिहे नयरे जाव विहरति । तस्स राया होत्या, महंया। तस्स णं सेणियस्स रत्नो नंदा नामं देवी होत्या, सोमाला ते णं कालेणं ते णं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या,

? ज्याख्या, 'अष्फुण्णा समाणी ' ज्याप्ता सती । शेपं सुगमं यावत्

सोल्लेहि यं नि पक्वैः 'तलिपहि ' नि स्नेहेन पक्वैः, 'मज्जिपहि ' अप्ट्रेः 'पसन च 'द्राक्षादिद्रव्यजन्यो मनःप्रसन्तिहेतु रत्रो नंदाए देवीए अत्तए अभए नामं क्रुमारे होत्था, सोमाले जाव मुरूवे साम० दंडे जहा चित्तो जाव रज्जधुराए चितए . होत्या । तस्स णं सेणियस्स रत्नो चेह्नणा नामं देवी होत्या, सोमाले जाव विहरः । तते णं सा निह्नणा देवी अन्यया सिज्जिता, जाब चिछ्छणा से बयणं पिडेच्छत्ता जेणेव साए भवणे तेणेव अणुपिविद्वा। तते णं तीसे चेछणाए देवीए अन्नया गं सा चेह्रणा देवी तीस दोहर्छिस अविणिज्जमाणीस मुक्ता ब्हुपहिषुण्णाणं अयमेयारूने दोहले पाउन्भूए-धन्नाओ णं ताओ तंसि तारिसयंसि बासघरंसि जाव सीहं सुमिणे नित्तेया दीणविमणवयणा करतलमालयन्त्र कमलमाला

य तिलएहि य मिलतिहि य सुरं च जाब पसनं च आसाएमाणीओ जाब

अम्मयाओ जाव

सिता णं पहिंदुद्धा, जहा पभावती, जाव

निमंता

अन्ता

जहोिनयं

झियायति

व

आहतमणसकपा

य जान निस्तजा-गतकान्तिः मुख्छित, उपहतभनःसङ्गर्पा-गत्युक्तायुक्ताववचना बुसुक्षितेच, ति भोजनाकरणतो

मज़देहा,

<u>ज</u>्ज्ज्जसरीरा

अवरुगा-भग्नमनोब्रोतः,

'आंद्रुग्ग' नि

ग्डराम<u>ु</u>तवद्ना,

[दन्त्यः) 'मुक्क' नि गुष्केव शुष्कामा कघिरक्षयात

आसायमाणीओ ' ति ईपत्स्वाद्यन्त्यो

सर्वे मुप्तुं आनाः

इक्स्लण्डादेरिय,

व<u>ह</u> च

सिणिए राया चिष्टणं देविं दोनं पि तच्नंपि एवं नया-। हमं एयमइं रहस्सीनरेसि ? तते णं सा चेह्नणा देनी नुः तुन्न । स्टिंग नहुपडिपुणाणं अयमेयारूने दोहले पाउन्मूष् धन्नातो णं तातो अम्मयाओ जाओ णं तुरुभं उद्रमिलमं सेहिं सोह्येष् अक्षा जाव शियायामि। तते णं सेणिएणं रत्रा दोच्चं पि तच्चं पि एवं बुत्ता समाणी सेणियं रायं एवं क्यासी-णत्थि णं सामी ! से केति अडे जस्स णं गिसिना एवं वयासी-किनं तुमं देवाणुष्पिए! सुका भुक्खा जाव ब्रियायिस ? तते णं सा. चेह्नणा देवी सेणियस्स अणिरिहा सत्रणयाए, नो चेत्र णं इमस्त अट्टस्त सत्रणयाए, एवं खळु सामी ! ममं तस्त ओरालस्स जात्र महाम्रुमिणस्स करयल० कट्ट ' ति ' करयलपरिगाहियं दसनहं सिरसावतं मत्यप अजलि कहु सेणियं रायं पवं वयासी 'सप्यम्। नादियते-अत्राधं आदरं न कुरुते, न परिजानीते-नाभ्युपगच्छति, कृतमौना तिष्ठिति। धन्नाओ णं कथलक्तणाओ देवि सक्तं भुवांवं जाव जाव झियायति । तते णं से सेणिए राया तार्सि अंगपडियारियाण व वयासी-एव 边配 उनागच्छड् २ चिष्ठणं रयमहैणो आहाति णो परिजाणाति हसिणीया संचिद्यति। तते णं से सेणिए राया दोहलं त्रिणेति । तते णं अहं सामी! तंति दोहलंसि अत्रिणिष्यमाणी रायं एवं सी-िंक णं अहं देनाणुषिए! एयमइस्स नो अरिहे सवणयाए जं णं सेणियं सोचा निसम्म तहेत्र संभंते समाणे जेणेव चेह्यणा देवी तेणेव जम्मजीवियफ्ले ' अविणिज्ञमणंसि ' ति अपूर्यमाणे देवि सुक्कं भुक्तं जांच झियायमाणीं मत्यए अंमिछि भुक्ता केणड् कार्णणं सुका २ करतलपरिमाहियं सिरसावतं रियातो चेछणं त्य

न लिका नेहाणे देगि एनं नदासि-मा णं द्वमं देनाणुषिष । ओहय॰ जाव वियागि, आं णंतहा जितामि जहा णं संपत्ती भविस्ततीतिमह निहाणं देगि तार्षि हवार्षि कंतार्षि पियार्षि मणुजार्षि मणामार्षि ओरालार्षि कहा-णिव उनामच्छर्, उनामन्छिता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे नि-निह्यणाण् समासासेति, मृति २ जेणेव वाहिरिया जवहाणसाला जेणेव सीहासणे

सीयति, तस्स दोहलस्स संपत्तिमित्तं यहूहिं आपृष्टिं ज्यापृष्टिं य ज्यतियाए यःवेणङ्याए य कम्मियाहि य पारिणामियाहि य परिणामेमाणे २ तस्स दोहलस्स आयं या ज्यायं वा ठिइं ता अतिदमाणे ओह्यमणसंकत्ये जाव क्षियागिति। इगं न णं अभए चेछणाए देवीए तस्त औरालेस्स जान महास्रमिणस्स तिण्हं मासाणं बहुपडिपुत्राणं जान जाओ णं मम उदरनलीमंसेतिं सोहोति ममं पासिचा छ राया अभयं कुमारं एवं बदासि-णतिय णं पुता ! सेकेर अहे जस्त णं तुमं अणिरिहे सत्तणयाप्, प्तं खल्ड पुता ! तत्र चुह्नमाड्याप् असिहे सन्यायाप सयाओ गिहाओं पिडिनिक्समिति २ जेणेन नाहिरिया डनकुणसाला जेणेन सेणिए राया 司司司 उनागच्छति, सेणिगं रायं ओत्य॰ जाव वियायमाणं पासति २ एवं वदासी-अन्नगा णं ततो ! तुन्मे । जाच हियया भवह, किन्नं तातो ! अज्ज तुन्मे ओह्य० जान शियायह १ तं जर् णं अहं तातो ! एगमधरस तो णं तुन्मे मम एयमधे जहाभूतमवितहं असंदिखं परिकहेह, जा णं अहं तस्स अइस्स अंतममणं करेमि । उत्दर्धाणसाला ' 'जित्तवामि' ति यतिच्ये, ' षष्टाष्टि ' षष्टापीत्यादीनां ज्याच्या प्रामिषियोचात । कुमारे ण्हाए जात्र सरीरे,

१ अस्त्रभमानः । अंतम्मनं-पारममन तत्संपादनेन।

जेणेव सए तस्स रोहलस्स संपत्तिनिमिनं बहुई आएहि य जाब ठितिं वा अर्बिंदमाणे ओहय० जाब झियामि। तए णं से अभए कुमारे तेणियं रायं एवं वदासि–मा णं तातो ! तुब्भे ओहय० जाब झियाह, अहं णं तह जतिहामि, जहा णं नम चुछमाखयाए देनाणुषिया मूणातो अछं मंसं रहिरं यत्यिषुडगं च गिण्हर । तते णं ते ठाणिज्जा पुरिसा अभएणं कुमारेणं एवं बुत्ता समाणा हट्ट॰ कर-तत्र॰ जाय पडिमुणेता अभयस्स कुमारस्स अंतियाओ पडिनियलमंति २ जेणेव सूणा तेणेव डवागच्छर्ड, अछं मंसं रहिरं समवा-शिणं रायं सयणिज्जंसि उत्ताणगं निवज्जावेति, सेणियस्स रत्नो उद्रवित्यंसाइं कपणिकपियाइं करेति २ से य भायणंसि र्ग से अभए कुमारे तं अछं मंसं र्वाहरं कर्णाणकिष्यं ( अष्पकिष्यं )करेति २ जेणेव सेणिए राया तेणेव उवा० २ सेणियं हितिर सबंतीकरणेणं करेति २ चेह्नणं देवि उप्प पासादे अवलोयणवरगयं ठवावेति २ चेह्नणाए देवीए अहे सपक्तं सपिडिदिसि यं जाय दोहरुं विणेति। तते णं सा चिल्लेणां देवी तीस दोहरुंसि अविणिज्ञमाणंसि सक्ता जाय ब्रियाति। तते णं अहं पुता तयं रहस्सिगयं सयणिज्जंसि उत्ताणयं नित्रज्ञावेति २ सेणियस्स उद्दवलीम्र तं अछं मंसं रहिरं विरवेति २ वित्यिपुडएणं यियपुडमं च मिण्डति २ जेणेव अभए कुमारे तेणेव उवा० करतल० तं अछं मंसं रहिरं वित्यपुडमं च उवणेति। अष्यकिष्यं आत्मसमीपस्थम्। सपश्नं-समानपाश्च गेहे तेणेच उनागच्छड़ २ अञ्मितरए रहस्सितए ठाणिज्जे पुरिसे सहावेति २ एवं बयासी-गच्छह णं तुन्मे चेह्यणाए देवीए तस्स दोइल्स्स संपत्ती भिष्टस्सतीतिकड्ड सेणियं रायं ताहि इडाहिं जाव बग्यूहिं समासासेति २ स्णाओं घातस्थानात्। ' यत्थिषुडमं ' उद्रान्तर्वति प्रदेशः।

मेतरपार्थतया। सप्रतिदिक्-समानग्रतिदिक्तया अत्यर्थममिमुख इत्यर्थः, अभिमुखावस्थानेन हि परस्परस्य

वलिकाः खेव्वाचका, पते ध्वनयः । ' अष्टवंसष्टदुह्हा ' ( आतीवारी-आतीध्यानविद्यातामुता-गता दुःखात्ता च या सा ) उद्यामिराकोशनामिः गन्भं बहु हिं गन्मसाडणेहि य गन्भपाडणेहि य गन्भगालणेहि य गन्भिषद्भणेहि य इच्छतिसाडितए वा पाडितए वा गा-मंसाणि लाइयाणि तं सेयं लङ्क मए एयं गन्मं साहित्तए वा पहित्तए वा गालित्तए वा विद्रिसित्तए वा एवं संपेहेति २ तं ाक्सिवाति । तते णं से सेणिए राया अस्यिश्चिन्छयं करेति २ शुहुचंतरेणं अन्नमनेणं सिंद् संस्वमाणे चिद्यति । तते णं से लित्तए वा विद्रित्तिष् वा, नो चेव णं से गन्मे सडति वा पडति वा गलति वा विद्रंसित वा । तते णं सा चिछणा देवी तं गन्भं जाहे नो संचाएति बहूहिंगन्भसाडएहिय जाव गन्भपाड( बिद्धंस )णेहि य साडिचए वा जाव विद्धंसित्तए वा, ताहे संता तंता परितंता निञ्जिला समाणा अकामिया अवसवसा अङ्बसङ्ढुहङ्डा तं गन्भं परिवहति । तते णं सा चिछ्णा देवी हिंघरादितया छत्वा, विध्व सर्ने सर्वेगमैपरिशाटनेन, न च शाटनाद्यवस्था अस्य भवन्ति। 'संता तंत. परितंता ' इत्येकाथीः दोहलं विणेति। तते णं साचिष्ठणा देवी संपु-चेव पिडणो उद्रविल-सातनं पातनं गालनं विष्वंसनमिति कर्तुं संप्रधारयति, उद्रान्तवैतिंनः भोषधैः सातनम्-उद्राष्ट्रहिष्करणं, पातनं-गालन समुप्पज्जित्था णं तीसे चेछ्ठणाए देवीए अन्त्रया कयाः मभयकुमारे सेणियस्स रन्नो उद्रविसंसाई मिण्हेति २ जेणेव चिष्ठणा देवी तेणेव उवागच्छइ २ चेछणाए देवीए द्धिणवामपाथ्वं भवतः, पर्वं विदिशावपि । 'अयमेयारूवे ' अन्मरियप् चितिष परिथप मणोगप संकप्पे दारएणं गन्भगएणं पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि अयमेयारूवे जाव सम्रुष्पिज्ञात्था-जङ् ताव इमेणं णदोहला एवं संमा,णयदोहला विच्छिनदोहला तं गन्भं सुहंसुहेणं परिवहति। णं सा चिछ्ठणा सेषियस्स रनो तेहिं उद्राविभंसेहिं सोल्लेहिं जाव

सम्पर-एगंते उक्कहियाए उच्झावेसि निकहु चेह्रणं देविं उचावयाहिं आओसणाहिं आओसति २ उचावयाहिं निञ्नच्छ-इमीस-कहाए लद्धे समाणे जेणेव असोगव-चेत्र पिडणो डदरबल्सिंसाई खाइयाई, तं न नज्जइ णं एसं दारए संबहुमाणे अम्हं र दासचेिं सहावेति ्डिंबंग् पासेति २ आसुरत्ते जाव मिसिमिसेमाणे तं दारगं करतलपुढेणं दारगं अगुषुन्वेणं सारक्तमाणी संगोवेमाण एगंते उक्किश्याए उज्झाहि । तते णं सा दासचेडी, चेछ्रणाए देवीए संबड्डेति । तते णं तस्स दारगस्स नक्हं मासाणं बहुपाडपुजाणं जाव सोमालं सुरूवं दारयं पयाया। तते णं तीसे चेछणाए देवीए इसे एतारुवे जाव करतलपरिगाहियं उकुर्राड्याए तं दारगं करतल्युडेणं कुल्सा अंतकरे भविस्सति, ते सेयं खब् अम्हं एयं दारंग एगंते उकुरुडियाए उज्झावितए एवं संपेहेति विलिया विड्डा पतेऽपि समानाथाः तते णं तेणं दारएणं गाहि निव्यन्त्रीत २ एवं उद्सणाहि उद्मीति २ एवं वयासी-किस्स णं द्वमं मम युत् एयमड्डं पडिसुणेति २ तं दारगं अणुपुन्वेणं सारक्तमाणी संगोचेमाणं सेणिएणं रता एवं बुत्ता समाणी लिजया वेहुणं देनि उचात्रयसवहसातितं करेतिर एवं बयासी-तुमंणं देवाणुष्पिए । एयं तते जंसे सेजिए राया ( पते समानायाः ) । ' लज्जियाः विलिया ' निह्यणाए देवीए एतमहं विणएणं दारमं एमंते उक्किश्डियाए उज्झाति। णं तुमं देनाणुषिए एयं दारगं याति होत्या। उक्तिरियाए तेणेव उचा० जिल्या-नइ तात्र इमेणं धारएणं गञ्भगएणं समाणेणं सा असोगवणिया उज्जोविता 事 電 णिया तेणेव उत्रा० र तं दारगं तते णंसा चेह्रणा ास्रोद्यो निर्भन्तिमा उद्धर्पणा स्या तेणेव जवा० नेणेत्र निर्ह्णा र एवं क्यासी-गच्छह युत्ता समाणां करतल् , त्रिणाएका असोगवणिया संग्रहीत ।

= 68 गुल्या. मे दारए वेदणाए अभिभूते समाणे महता महता सक्षणं आरमति ताहे वि य णं सेणिए राया जेणेन से दारए तेणेन ज्या॰ २ तं दार्ग करतल्युडेणं गिण्हति तं चेय जाय निन्नेयणे तुसिणीए संचिद्धः । तते णं तस्त दारणस्स अम्मापियरो तितिए दिन्न चेदस्रदंसणियं करेति जाय संपत्ते वारसाहे दिवसे अयमेयाख्यं गुणनिष्कत्रं नामधिज्ञं करेति, जहा णं अम्हं इमस्स दार-णं अभिसिनाजिनाए निकडु एवं संपेहेति ते णं से कृष्णिए कुमारे सेषिग्यस्म रत्रो स्थितिपतितां-कुलक्रमायातं पुत्रजन्माद्यन्ठानम् । ' अंतराणि य ' अवसरान्, छित्राणि-अहणगरिवारादीनि, विरद्यो-विजनत्यम् । क्षणिए। तते णं तस्त दारगस्त अम्पापियरो नामिष्टनं करेति क्रणिय ति। तते णं तस्य क्रणियस्त आणुपुन्नेणं हितिबडियं च जहा मेहस्स जाव उप्पि पासायवरगए विहरति। अहओ दाओ। तते णं तस्स कृणियस्स कुमारस्स अन्नदा पुट्यरता० च अभिनिस्प्रवेति। तते णं से दारव् वेदणाभिश्चव् समाणे महता महता सहेणं आरसति। ततेणं सेणित् राया तस्स दार-गस्स आरसितसहे सोचा निसम्म जेणेव से दारव् तेणेव उचा० २ तं दार्गं करतल्युडेण गिण्हर् २ तं अग्गंगुलियं आसयंति पिमलयति २ पूरं च सोणियं च आसएणं आधुसति । तते णं से दारा निन्धुए निन्धेदणे त्रित्याप संचिद्दरं, जाहे वि य णं कुमडिपिन्छणणे दमिया, तं होउ णं अम्हं इमस्स दाराम्स नामधेन्जं जाव समुष्पिङ्जत्था-एवं खल्ड अहं सेणियस्स रत्नो वाघाएणं नो संचाएमि सयमेव रज्जिसिर् करेमाणे पालेमाणे विद्यित्ता, म्कुरुडियाए उज्जिताणस्त आगंगुलियाए कुर्मुडपिच्छएणं दूमिया याति होत्या, अभिक्लणं अभिक्लणं पूर्यं च सेणियस्स रत्नो अंतराणि य छिङ्जाणि य विरहाणि य परिजागरमाणे विहरति । तते ण ह सेयं मम खछ सिणियं रायं नियलवैयणं करेता अण्पाणं महता महता रायिभिसेएण गस्स एगंते चकुरिडयाए चित्रजनमाणस्य अंगुलिया

निरया -

र सेणियं रायं नियल्बंधणं करेति र अप्पाणं महता महता रायाभिसेएणं अभिसिचावेति। तते णं से क्रणिए कुमारे राजा जाते महता महता महता महता निवास के कार्या के महिता महता महता महता। नते णं से क्रणिए राया अनदा कदाइ न्हाए जाव सन्वालंकारविभूसिए चेछणाए देवीए पायचंदए हन्यमागन्छति। तते णं से क्रणिए राया चेछणं देवि ओहय॰ जाव झियायमाणि पासिति र चेछणाए देवीए पायग्नहणं करेति २ चेछणा देवि एवं बदासि—िक णं अम्मो। तुम्हं न तुही वा न कसए वा न हरिसे वा नाणंदे वा? जं णं अहं स्पर्मेत र बेहिणं देवि एवं बदासि—िक णं सा चेछगा देवी कृणियं रायं एवं वयासि—कहण्णं पुत्ता। भमं तुही वा उस्सू स्पर्मेत वा हरिसे वा आणंदे वा भविस्सति १ जं नं तुमं सेणियं रायं पियं देवयं गुरुजणगं अचंतनेहाणुरागरनं नियरुवंघणं करि-चा अप्पाणं महता रायाभिसेएणं अभिसिचावेसि। तते णं से कूणिए राया चिछ्छणं देविं एवं बदासि-घातेउकामे णं अ-देवाणु िषया! अरहे सेणियं रायं नियलबंघणं करेता रजं च रहे च बलं च बाहणं च कोसं च कोहागारं च जणवयं च म्कारसभाए विरिंचिता सयमेव रज्ञसिरिं करेमाणाणं पालेमाणाणं जाव विहरित्तए। तते णं ते कालादीया दस कुमारा कूणियस्स कुमारास एयमट्टं विणएणं पिडसुणेति । तते णं से कूणिए कुमारे अन्नदा कदाइ सेणियस्स रन्नो अंतरं जाणित म्मो! मम सेणिए राया, एवं मारेतुं बंधितुं निच्छिभिडकामए णं अम्मो! ममं सेणिए राया, तं कहत्रं अम्मो ममं सेणिए घातियतुकामः णं वाक्यालङ्कारे मां श्रेणिको अंतरं या जाय मम्मं या अलभमाणे अन्नदा क्याइ कालादीए दस कुमारे नियघरे सहावेति २ एवं वदासि-एवं देवाणु िपया। अम्हे सेणियस्स स्त्री वाघाएणं नी संवाष्मी सयमेव स्जिसिर् करेमाणा पालेमाणा विहरित्तए, तं तुष्टिः उत्सवः सर्पः आनन्दः प्रमोदार्था पते राज्याः । ' मम घातेडकामे णं ' राजा 'घातनं मारणं वन्धंनं निज्युभणं' पते पराभवसूजका ध्वनयः ।

118311 वित्रें माः निष्प्राणः—निर्मतप्राणः, निश्चेष्टः जीचिनविष्यज्ञः प्राणापदारसूचका पते । अन्तरीणं—भूमी पतितः । ' अन्कुण्णे ' 🐑 पिस्खने समाणे ग्रहुचंतरेणं परिणाममांणिति निष्णाणे निन्ति जीवनिष्पजहे ओइने। तते णं से कृषिए कुमारे जेणेय नार-समाणे परमुनियने नित्र चंपगत्ररपाद्वे धम नि भरणीतलंसि सन्वंगिहिं संनिवन्ति। तते णं से क्रिणिए कुमारे मुद्धनंतरेणं तीतिकरुंड भीए जान संजायभए तालपुडमं निसं आसमित पिक्लम्ह। तते णं से सेणिए सामा तालपुडमित्तं आसमिति अपरिययपरियए जात्र सिरिहिरिपरिवाडाल, परतुहत्याम, शृह हच्यमामञ्छति, तं न नडाइ णं ममं केणइ कुमारेणं मारिस्त-मसाला तेणव उवागए २ सिणियं रायं निष्पाणं निन्त्विङ् जीवविष्पजङं ओइनं पासति २ महता पितिसीएणं अष्फुण्णे आभूते समाणे तिण्हं मासाणं चहुपिडपुत्राणं ममं अयमेयारूचे दोहले पाउन्भूते-घन्नातो णं तातो अम्मयातो जात्र अंगप-रित्य ममणाए। तते णं सेणिए रापा कृणियं कुमारं परसुहत्थम्यं एडामाणं पासति २ एवं बयाति-एत णं कृणिए कुमारे राया अशंतनेहाणुरामरने १ तते णं सा चेहिणा देवी कृणियं कुमारं एवं बदासि-एवं खल पुता। तुमंसि ममं गन्मे हिचारियाओ निस्तसेसं भाणियन्तं जात्र जात्रे वि य णं तुमं वेयणाए अभिभूते महता जात्र तुसिणीए संचिट्ठसि एवं खिंद करंतेणं, तं मन्छामि णं सिणियस्त रत्नो सयमेव नियठानि छिदामि चिक्छ परमुहत्थगते जेणेव नार्गसाङा तेलेव पहा-तव युत्ता! सेणिए राया अर्वतनेहाणुरागरने। तते णं से कूणिए राया चेछिगाए देवीए अंतिए एयमटं सीचा निसम्म चिछणं देषि एवं बदासि-दुट्ट णं अम्मो । मए कयं, सेणियं रायं पियं देवयं गुरुजणगं अचंतनेहाणुरामरतं नियलवंघणं निर्या-

118311

(\*) कयाइ कालादीए दस कुमारे सहावेति २ रजं च जाव जणवयं च एकारसभाए विस्विति २ सयमेव रज्जिसिर्र करेमाणे (\*) पालेमाणे विहरति । तत्य णं चंगाए नगरीए सेणियस्स रन्नो पुते चेल्लगाए देवीए अत्तए कुणियस्स रन्नो सहोयरे कणी-🗞 कदाइ अंतेउरपरियालसंपरिबुडे सभंडमतोवकरणमाताए रायगिहातो पिडिनिक्खमित, जेणेव चंपा नगरी तेणेव स्वाग-भी यसे भाया वेहरूले नामं कुमारे होत्था सोमाले जाव सुरूवे। तते णं तस्स वेहरूलस्स कुमारस्स सेणिएण रत्ना जीवंतएणं चेत्र स्थितियणए गंघहत्थी अद्वारसवंके हारे पुरुवदिन्ते। तए णं से वेहरूले कुमारे सेयणएणं गंघहरियणा अंतेउरपरियालसंपरिबुडे अमरथे समाणे रीयमाणे, कंदमाणे, सीयमाणे, विज्ञमाणे एवं बदासि—अही णं मए अथनेणं अपुनेणं अक्यपुनेणं दुड्डक्यं है सिणियं सायं पियं देवयं अनंतनेहाणुसासर्तं नियलवंत्रणं करंतेणं मम मुलागं चेत्र णं सिणिए साया कालगते ति सिणियं रायं पियं देवयं अचंतनेहाणुरागरनं नियलवंगणं करंतेणं मम मूलागं चेव णं सिणिए राया कालगते नि महूई होइयाई मयकिचाई करेति। तते णं से कृणिए कुमारे एतेणं महया मणीमाणसिएणं दुक्खेणं अभिभूते समाणे अन्नदा (क) ' रोयमाणे ति ' न्द्रम् ' कंद्रमाणे ' चैक्लवं कुर्वन् ' सीयमाणे ' योकं कुर्वन् ' विलवमाणे ' विल्लापान् कुर्वन् । 'नीहरणं ' ति (के) परोश्नरय यहाते व्यति वचनेनाप्रकाशितत्वात् तत् (क्) परोश्नरय यहाते मार्वे क्वनेनाप्रकाशितत्वात् तत् (क्) मगोमानिक्कं मन्त्रे वचनेनाप्रकाशितत्वात् तत् (क्) मगोमानिक्कं तेन अवित्वित्ता अभिभूतः । 'अतेउरपरियालसंपरिबुडे ' । चंप नगरिं मज्द्रं मज्द्रेणं ' इत्यादि चाच्यम् । कट्ड ईमरतलकर जाव संधियालसिंद संपरिचुडे रीयमाणे ३ महया इङ्सिककारसमुदएणं सेणियस्स रन्तो नीहरणं करेति, 💨 चंपं नगरि मज्जं मज्ज्ञेणं निग्गच्छह २ अभिक्खणं २ गंगं महानहं मज्जणयं ओयरह। तते णं सेयणए गंयहत्थी देवीओ 🐺 | च्छड, तस्य वि णं विषुलभोगसितिसमन्नागष, काले णं अप्पतीष जाष् यावि होत्या। तते णं से कृणिष राया

|| || | विलिक्ता सेयणए गंघहन्थी नित्थि तए णं से क्रणिए राया पउमावईए देवीए एयमई नो आहाति नो परिज्ञागति द्विमिणीए संचि-इति। तते णं सा पउमावई देवी अभिक्खणं २ क्रणियं रायं एयमई विन्नवेह। तते णं से क्रणिए राया पउमावईए देवीए अभिक्खणं २ एयमई विन्नविज्ञमाणे अन्नया क्रयाइ वेहन्छं कुमारं सहावेति २ सेयणगं गंघहरिय अद्वारसवंकं चे हारे कहु एव संपेहेति २ जेणेव क्रणिए राया तेणेव डवा० २ करतल जाव एवं क्यासि-एवं खेळु सामी वेहच्छे कुमारे सेयण-एण गंघहरियणा जाय अपोगेहिं कीलायणाहिं कीलावेति, ते किण्हं सामी अम्हं रज्जेण या जाय जणयएण या जति णं अम्ह ां मिण्डति २ अप्पेगइयाओं पुडे ठवेति, अप्पेगइयाओं खंधे ठवेति, प्रवं अप्पे॰ कुंभे ठवेति, अप्पे॰ सीसे लद्रड्डाए समाणीते अयमेयारूचे जाव सम्रुत्पज्ञित्या, एवं खळु वेहल्ले कुमारे सेयणएणं गंपहरियणा जाव अणेगेिं कीलायणपूर्धि कीलायेति, तं एस णं वेहच्ले कुमारे रज्ञासिरिफलं पचणुञ्भयमाणे विहरति, नो कोणिए राया, तं किं अम्हें रज्जेण या जाय जणवर्ण या जह ण अम्हें सेयणमें गंघहत्थी निधि १ तं सेयं खळु ममं क्रणियं रायं एयमड्डे विनिवित्तएति वेहल्ले कुमारे रज्जासिरिफ्लं पचणुरुभवमाणे विहरति, नो कुणिए राया। तते णं तीसे पउमाबईए देवीए इमीसे कहाए भरपेगइया द्तंतरेस नीपोति, अप्पे॰ सीभरेणं पहाणेति, अप्पेगइयाओ अणेगेरि कीलावणेहि कीलावेति। तते णं चेपाए नयरीए सिंघाडगातिगचउक्कचचरमहापहपहेसु बहुजणो अंजमन्सस एवमाइक्लाइ जाव परूचेति-एवं खछ देवाणु-रिग्या ! बेहल्ले कुमारे सेयणएणं गंघहरियणा अंतेडरं तं चेन जान मोगेरिं कीलानणएहिं कीलानेति, तं एस णं अप्पे॰ दंतमुसले ठवेति, अप्पे॰ सोंडाए गद्दाय उड्डं वेहासं चित्रहर्द्द, अप्पे॰ सोंडागयाओं अंदोलावेति,

अत्रदा कदाह कृणियस्स रन्तो अंतरं जाणति सेयणमं मंघहरिंथ अट्टारसबंकं च हारं महाय अंतेउरपरियालसंपरिबुदे स-गंघइरिय अद्वारसवंके च हारं तं जाव ताव ममं क्रणिए राया सेयणगं गंघहरिय अद्वारसवंके च हारं गहाय अंतेउरपरिया-णं २ सेयणगं गंघहरिय अद्वारसवंक च हारं एवं अक्सिविउकामेणं गिण्हिडकामेणं उहालेउकामेणं ममंक्रणिए राया सेयणगं लसंपिखिडसा सभंडमनीवकरणमाताए चेपाती नयरीतो पिडिनिक्खमिता बैसालीए नयरीए अञ्जर्भ चेडयं रायं उबसंप-🛞 | जायति । तते णं से वेहल्ले कुमारे कृणियं रायं एवं वयासि-एवं खळु सामी सेणिएणं रत्ना जीवंतेणं चेव सेयणए गंयहत्थी अड्राग्सवंक य हारे दिन्ते, ते जह ण सामी ! तुन्मे ममं रज्ञस्स य (जणवयस्स य) अद्भ दलह तो ण अहं तुन्मं सेयण्यं गंबहरिय अड्रासमंकं च हारं दलयामि । तते णं से क्र्णिए राया बेहछस्स कुमारस्स एयमडं नो आहाति नो परिजाणह् जिताणं विहरित्त ए, एवं संपेहेति २ क्रणियस्स रत्नो अंतराणि जाव पिडजागरमाणे २ विहरति । तते णं से वेहल्ले कुमारे भंडमनीयकरणमायाए चंपाओ नयरीतो पिंडनिक्समित २ जेणेय वेसाली नगरी तेणेत्र ज्यागच्छति, वेसालीए नगरीए अभिन्छणं २ सेयणमं गंघहरिय अद्वारमवंकं च हारं जायति । तए णं तस्स वेहछस्स कुमारस्स कृणिएणं रत्रा अभिक्ख-अअगं चेडयं उवसंपिज्ञिता णं विहरति । तते णं से क्रणिए राया हमीसे कहाए लद्धडे समाणे एवं खळु वेहच्ले कुमारे ममं 🛂 ' अभिनानिउकामेण' नि स्वीकर्तकामेन, पतदेव स्पष्टयति-' गिणिहडकामेण' इत्यादिना । 'तं जाव ताव न उदालेइ ताव ममं कृणिय राया' इत्याहि सुगमम् । 'अज्ञां ' ति मातामहम् । 'संपेहेति ' पर्यालोचयति । 'अंतराणि ' छिद्राणि प्रति-अति ज्ञात्रत्-परिभागयन्, गिचरति-आस्ते । 'अंतरं ' प्रविरत्ममनुष्याहिकम् ।

विलक्ता असंविदितेणं सेयणगं गघहरिथ अट्टारसवंकं च हारं गहाय अंतेउरपरियालसंपरिवुडे जान असर्वं चेड्यं रायं उनसंपर्जिता णं बिहरति, तं सेयं खळ ममं सेयणगं गंघहरिंथ अद्वारसवंकं च हारं दूतं पेसिचए, एवं संपेहेति २ दूतं सहावेति २ एवं वया-सि-गच्छह णं द्यमं देवाणुष्पिया। वेसालि नगरि, तत्य णं तुमं ममं अजं चेडगं रागं करतल० बद्धावेता एवं वयासि-प्वं

हन्त्रमागते, तए णं तुन्मे सामी। क्रणियं रायं अणुपिण्हमाणा सेअणगं अड्डारसवंकं च हारं क्रणियस्त रन्नो पचपिणह, वेहछं ख़िल सामी ! क्रणिए राया वित्रवेति, एस णं वेद्वले कुमारे क्रुणियस्स रत्नो असंतिदितेणं सेयणगं अद्वारसवंकं हारं (च) महाय

निरया-

ें पेसेह । तते णं से चेडए राया तं दुयं एवं बयासि—जह चेव णं देवाणुष्पिया ! क्रणिए राया सेणियस्स रची पुने चेछिणाए देवीए अत्तष्ट ममं नजुए तहेव णं वेहल्ले वि कुमारे सेणियस्स रची पुने चेछिणाए देवीए अत्तष्ट मम नजुष, सेणिएणं रत्ना जीवंतेणं चेव वेहछस्स कुमारस्स सेयणाने गंघहत्थी अट्ठारसवंके हारे पुन्यविदिन्ते, तं जह णं क्रणिए राया वेहछस्स कुमारं (च) पेसेह। तते णं से दूप क्रणिए॰ करतल॰ जाव पिटसुणिता जेणेव सते गिहं तेणेव उवा॰ २ जहां चित्तो जाव बद्धावित्ता एवं वयासि-एवं खछ सामी ! कूणिए राया वित्रवेह-एस णं वेहल्हे कुमारे तहेव माणियव्वं जात्र वेहच्छं कुमारं

ध्वतम्बीनगयाध्यित्रो नाम दूतः प्रदेष्टिराजप्रेषितः थावस्त्यां नगर्यां जितराजुसमीपे स्वगृहाजिगेत्य गतः तथाऽयमपि । को रज्ञस्स य जणवयस्स य अद् दलयति तो णं सेयणगं अडारसवंकं हारं च कूणियस्स रत्नी पचरिषणामि, वेहरुलं च कुमारं ' असंविद्तिणं' ति असंप्रति (असंविद्दितेन )। हव्यं ति शीघम्। ' जदा चित्तो' नि राजप्रशिये द्वितीयोपाङ्गे यथा

118811

जिक्रनामा राजा यथा पनं चिद्दछकुमारोऽपि ।

ें पेसे मि । तं रूपं तकारेति संमाणेति पिडिनिसजिति। तते ण से दूते चेडएणं रजा पिडिमिसजिए संमाणे जेणेन चाउग्बंटे आसरहे नेणेत उनामन्छड् २ चाउग्यंटे आसर्ह दुस्हति, वेसालि नगरिं मन्झं मन्झेणं निग्गन्छड् २ सुमेहिं वसहीहिं पायरासेहिं जाय गद्यायिता एवं बदासि-(एवं खलु सामी 1) चेडए राया आणवेति-जह चेव णं क्रणिए राया सेणियरस रत्नो पुने अट्टारसमंक्षे हारं (न), मेहल्लं (चं) नो पैसेति। तते णं से क्षणिए राया हुचं पि दूर्य सहावित्ता एवं बयासी-गच्छह णं तुम देवाणु० ! मेसालि नगरिं, तत्य णं तुमं मम अज्ञगं चेडगं रायं जाव एवं बयासि-एवं खळु सामी ! क्रणिए राया विन्नवेह्-जाणि काणि रवणाणि समुप्पङ्गति सन्वाणि ताणि रायकुलगामीणि, सेणियस्स रन्नो रञ्जसिर्धि करेमाणस्स पालेमाणस्स दुवे रवणा समुप्पन्ना, तं जहा-सेवण्ए गंघहत्थी, अद्वारसवंके हारे, तनं तुन्मे सामी 1 रायकुलपरंपरागयं ठिइ्यं अलोवेमा-| णा सेयणगं गंघहरिय अट्ठारसवंकं च हारं क्लिणयस्स रत्नो पचप्पिणह वेहल्लं कुमारं पेसेह । तते णं से दूते क्लिणयस्स रत्नो | तहेब जाव बद्राविता एवं बयासि-एवं खल्ड सामी ! क्लिए राया विन्नवेह-जाणि काणि त्ति जाव वेहल्लं कुमारं पेसेह । ति णं से चेडए साया तं दुर्ग एवं बचासि-जह चेव णं देवाणुष्पिया! क्रणिए साया सेणियस्स स्त्री पुते चिछणाए देवीए अत्तर् ते 'चाउमंट' ति चतत्र्यो वण्टाश्चतस्त्वपि दिश्च अवलिग्विता यस्य स चतुर्घण्टो रथः। 'समेहि बसहीहि पायरातेहिं' ति पातराज्ञः आदित्योद्दयादावात्यप्रहृत्वयसम्प्रवर्ती भोजनकालः निवासश्च-निवसनभूभागः तो द्वाविष सुखहेतुको न चेहाणाए देवीए अत्तर मम नतुर तं चेत्र भाषियन्तं जात्र वेहल्ल च कुमारं पेसेमि, तं न देति णं सामी । चेडए राया सेयणगं भी गीजाफारिणी ताभ्यां संप्राप्तो नगर्यो इष्टक्षेटक कोणिक )राजः 'जयविजयणं बद्धावित्ता प्यं' दूतो यद्यादीसहर्यात | 'प्यं गलु सामी 'स्यादिता । 'अलोवेमाण 'ति प्यं परंपरागर्ता प्रीतिमलोपयन्तः ।

118 &11 चलिका अहारसबंक न हारं वेहच्छं च कुमारं पेसेहि, अहव छुद्धसऔं निष्ठाहि, एस णं कूणिए राया सबले सवाहणे सखंधाबारे णं छुद्धसओं इह हन्यमागन्छति। तते णं से दूते करतछ० तहेब जाव जेणेव चेडण् राया तेणेव उथा० २ करतछ० जाव बद्धा० कुंतग्गेणं लेहं पणावेहि २ आसुरुने जाव मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिडांखे निडाले साहहु चेडगं रायं एवं वयासि—हं भी चेडग-'जारा पढमें ' ति रज्ञास्स य जणवंत्रस्स य अम् कोणियराया जार वेराह्यस्स वेर तोऽहं सेयणमं अहारसवंकं च हारं कूणि-अताए जाव वेहत्लं कुमारं पेसेमि, तं न देति णं सामी! चेडए राया सेयणगं गंघहरिंथ अहारसवंकंच हारं, वेहत्लं कुमारं नो गद्धातिचा एनं वयासि–चेडए राया आणवेति–जह चेव णं देवाधुप्पिया ! क्रणिए राया रोणियस्स रत्नो धुचे चिछणाए देवीए पेसेति । तते णं से क्रणिए राया तस्त द्यस्त अंतिए एयमट्टं सीजा निसम्म आसुरुते २ जाव मिसिमिसेमाणे तचं दूतं सहायेति २ एवं वयासि-एस णं सामी ! ममं विगयपडिवनी, इयाणि क्रिणियस्स रन्तो आणत्ति नेडगस्स रन्तो वामेणं पाएणं पादपीहं क्ष्येतायद्वप( ताक्षोप )यद्यसंपद्यः । यद्क्षी ट्रतीयदूतप्रेपणेन कार्यति भाणयति च तदाष्ट्र-' पर्व चयासी' त्यामिना द्यस्तिद्यार-सम<sup>र्</sup>णकुमारप्रेपणस्वरूपं यदि न करोपि तद्य जुद्धसज्जो भवेति दूतः पाष्ट । क्ष्मेणं फारणेणं ति तुत्यताऽघ कर्संबन्धेन(१) जहा पडमं जाय वेहल्लं च कुमारं पेसेमि, तं द्वं सफारेति संमाणेति पिडिविसझेति । तते णं से दुते जाव कुणियस्त रत्रो र एवं वयासि-गच्छह णं हुमं देवाणुष्विया । वेतालीए नयरीए चेडमस्त रत्नो वामेणं पादेणं पायपीहं अक्तामाहि अक्तमित्ता राया ! अपत्थियपत्थिया ! दुरंत जात्र परित्रज्ञिता एस णं क्रणिए राया आणवेइ--पद्मरिपणाहि णं क्रणियस्स रन्नो सेयणगं यस्त पञ्चितवामि, वेष्रछं च फुमारं पेसेमि, न अन्नता । तब्जु क्रितीयकूतस्य समीगे पनमर्थे थ्रत्वा फोणिफराज 'आसुरते'

अत्रक्रमति २ आसुरुने क़ंतरमेण लेहं पणावेति तं चेव सवरुत्वेषावारे णं इह हव्यमागच्छति। तते णं से चेड्य राया तस्स स्याप्त प्रमुद्ध सोचा निस्म आसुरुने जाव साहु युवं वयासि-न अपिणामि णं कुणियस्स स्वो सेयणगं अहार- स्याप्त यंतिय एयमद्धे सोचा निस्म आसुरुने वाव साहु युवं वयासि- न अपिणामि णं कुणियस्स स्वो सेयणगं अहार- म्यंकं हारं, वेहल्ले च कुमारं नो पेसिम, एस णं खुद्धच्जे चिट्टामि। तं द्यं अतक्कारियं असंमाणितं अवहारेणं निव्छुत्रवेह। स्याप्त प्रमुद्ध सुम्म स्वाप्त प्रमुद्ध सीचा णिसम्म आसुरुने कालादीय दस कुमारे सदावेह २ युवं वयासि स्वाप्त व्यापति अव्यापति अव्यापति अव्यापति अव्यापति अव्यापति अव्यापति स्वापति सिद्ध स्वापति स्वपति स्वपति स्वपति स्वपति स्वपति स्वपति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वपति स्वापति स्वपति स्वपति

कृतग्रथं कोणिकराजप्रेपिनं निवेधितं, तृतीयदृतस्तु असत्कारितोऽपद्वारेण निष्कास्तितः। ततो यात्रां संप्रामयात्रां गृहीतु-मृत्यता वयिपिति । 'तते णं से कृणिप राया' कालादीन् प्रति भणितवान् । तेऽपि च द्यापि तद्वचो विनयेन प्रतित्र्ययनित।

' ष्यं ययासि' त्ति प्यमयादीत्तान्यति-गच्छत यूयं स्वराज्येषु निजसामश्रया संनहा समागन्तब्यं मम समीपे

<u>।</u>ज्था चलिका. तद्तु क्रिकोऽभिषेकाहै हस्तिरत्ने निजमनुत्यरपस्थापयति-प्रगुणीकारयति, प्रतिकल्पयतेति पाठे सनाद्यन्तं कुरुतेत्यायां च हारं गहाय इहं हन्यमागते, तते णं क्रणिएणं सेयणगस्त अडारसवं करस य अडाए तओ द्या पेसिया, ते य मए इमेणं गणरायाणी सहावेति २ एवं वयासी-एवं खळु देवाणुत्पिया ! वेहच्ले कुमारे कृणियस्त रत्नो असंविदितेणं सेयणगं अद्वारसवंकं रासेहि नातिविषिडेहि अंतरावासेहि बसमाणे २ अंगजणवयस्स मज्हां मज्हाणं जेणेव विदिहे जणवते जेणेव वेताली नगरी तेणेव पहारित्थगमणाते । तते णं से चेडए राया इमीसे कहाए लद्धडे नवमछाई समाणे नवलेन्छई कासीकोसलका अहारस वि आसमहस्सेहिं तेनीसाए रहरहस्सेहिं तेनीसाए मणुस्सकोडीहिं सदिं संपरिद्धे सिन्दुिए जाव रवेणं सुमेरिं वसहीपाय-स्या तिहिं दंतिसहस्सेहिं जाय रवेणं चंपं नगरिं मज्झें मज्झेणं निग्गज्छति २ जेणेय कालादीया दम कुमारा तेणेय उया-प्तेयं २ षहाया जाय तिहिं मणुस्सकोडीहिं सद्धिं संपरिवुडा सिन्डिपि जाय रवेणं सप्हिं २ तो नगरेहितो पडिनिक्ष-हयगयरहचातुरंभिणि सेणं संनाहेह, ममं एत्रमाणित्यं प्यस्पिणह, जात प्यप्पिणंति । तते णं से कूणिए राया जेणेत मज्ञणघरे तेणेव उवागन्छइ जाव पिडिनिग्गिन्छिचा जेणेव वाहिरिया उबझाणसाला जाव नरवई दुरूहे। तते णं से क्र्णिए गच्छइ २ कालाइएहिं दसरिं भ्रमारेहिं सिंदिं एमती मेलायंति। तते णं से क्रणिए राया तेनीसाए दंतिसहस्सेहिं तेनीसाए मंति, जेणेव अंगा जणवए जेणेव चंपा नगरी जेणेव क्रणिए राया तेणेव उवागता करतळ॰ जाव वद्वांवंति । तते णं से कूणिए रागा कोडुंबियपुरिसे सहावेति २ एवं क्यासि-स्थिप्पामेन भी देनाणुप्पिया ! आभिसेकं हरियरयणं पडि फप्पेह, प्रयच्छति । 'तत्रो दूप 'ति चयो दूताः कोणिकेन प्रियताः । निरया-<u>=</u> | जि | =

हराम् जुटिक्टांना, ते किन्तु देगणुष्पंपा । सेपण्ग अद्वास्तक (य) क्राण्यंस्स रक्षा प्रभापा प्रवृक्ष कुमार प्रस्मा ? क्रिल्ट व्याप्ताप्पा विकास के स्थापा कि प्राण्यापा विकास प्रमापा के स्थापा के स् क्रान्तांणं पडिसेहिया। तने णं से क्र्णिए समं एयमडे अपिडसुनमाणे चाडांगिनीए सेनाए सिंहें संगिषुडे जुन्झपजे रहं इत्यमागच्छिति, तं किन्तु देवाणुष्पिया ! सेयणगं अड्डारसबंकं (य) क्रणियस्स रत्नो पचष्पिणामो १ वेहछं ज्ञमारं पेसेमो १

मद्यं मद्येणं जेणेव द्सपंते तेणेव उवा० २ खंघावारिनिवेसणं करेति २ क्रणियं रायं पडिवालेमाणे जुड्झसजे चिट्टइ् । तते णं

से मूणिए राया राश्विद्धीए जाव खेणं जेणेव देसपंते तेणेव उवा॰ चेडयस्स स्नो जीयणंतिरियं खंघानारनिवेसं करेति। तते णं से

चलिका. ₹ \*\* रीजि वि रायाणी रणभूमिं सञ्जावैति २ रणभूमिं जयंति । तते णं से कृणिए तेनीसाए दंतिसहस्सेहि जाव मणुस्तकोडीहि गरुलवृहं रएइ, रह्ता गरुलबृहेणं रहमुसलं संगामं उवायाते। तते णं से चेडए राया सत्तावञाए दंतिसहस्रोहं जाव सत्तावञाए मणुस्सकोडीहिं सगडवृहं रएह, रहता सगडवृहेणं रहमुसलं संगामं उनायाते। तते णं ते दोणिह वि राईणं अणीया सन्नद्ध जान गहियाउहपहरणा मंगतितेहि फलतेहि निषडाहि असीहिं अंसागएहिं तोगेहिं सजीवेहिं घणूहिं समुक्तिनहिं सरेहिं समुछालि-ताहिं डावाहिं ओसारियाहिं उरूघंटाहिं छिप्पत्तरेणं वज्ञमाणेणं मह्या उक्तिइसोहनायबोलकलकलरवेणं समुहरवभूयं पिव 'मंगतियहि' नि हस्तपाधितेः फलकाहिभिः, 'तोणेहि' ति द्युधिभिः, 'सजीवेहि' ति सपत्यञ्चेः घनुभिः, जृत्यद्भिः करेमाणा सिन्त्रिश्चीए जाव रवेणं हयगया हयगाएहिं गयगया गयगतेहिं रहगया रहगतेहिं पायत्तिया पायसिएहिं अन्नमनेहिं सिद्धि संपल्जमा यातिहोस्या । तते णै ते दोण्ह नि रायाणं अणिया णियमसामीसासणाणुरता महता जणक्खपं जगवहं जणप्पमइं जणसंबद्दकप्पं नर्चतकवंधवारभीमं रुद्दिरकद्दमं करेमाणा अत्रमनेणं साँद्रं जुज्जंति। तते णं से काले कुमारे तिर्दि दंतिमहस्सेहिं जाव मणूसकोडीहि गरुलवृहेणं एक्तारसमेणं खंधेणं कृणिएणं रण्णा सर्द्धि रहग्रुसलं संगामे संगामेमाणे हयमहित जहा भगवता कालीए देवीए परिकहियं जाव जीवियाओ वनरीवेति। तं एयं खळ गोयमा ! काले कुमारे एरिसएहि आरंभेहि जाव काले णं भंते ! कुमारे चउरथीए पुढवीए अणंतरं उबिह्ना कहिं गन्छहिति ? कहिं उपबिझिहिति ? गोयमा ! महाविदेहे एरिसएणं असुभकडकम्मवन्भारेणं कालमासे कालं किचा चउत्थीए पंकप्पभाग् पुढवीए हेमाभे नरए नेरइयत्ताम् उत्रयन्ने । कवन्धैः, वार्श्य हस्तच्युतैः भीमं-रीद्रम् । होप् सर्वं सुगमम्॥ =>2=

नासे बाइं कुलाइं भयंति अद्भाई बहा दरप्यक्तो जान सिन्मिहिति बुन्मिहिति जान अंतं काहिति। तं एनं सिछ जंतु । जह णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं निरयावित्याणं पढमस्स अञ्झयणस्स अयमट्ठे पत्रते, दीचस्सं णं भंते अञ्झय-णस्स निरयावित्याणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं के अट्ठे पत्रते ? एवं खळु जंत्र ! तेणं कालेगं तेणं समएणं चंपा नामं नगरी होत्या । प्रुत्तभद्दे चेहए । कोणिए राया । पउमावर्द्दे देवी । तत्य णं चंपाए नयरीए सेणियस्स रत्नो भज्जा कोणियस्स रन्तो चुछमाउया सुकाली नामं देवी होत्या, सुकुमाला । तीसे णं सुकालीए देवीए पुत्ते सुकाले नामं कुमारे होत्या, सुकुमाले । तते णं से सुकाले कुमारे अन्यया क्याति तिहिं दंतिसहस्सेहिं जहा कालो कुमारो निरवसेसं तं चेव एवं सेसा वि अङ्ग अज्झयणा नेयन्त्रा पदमसरिसा, णवरं मायातो सरिसणामाओ ॥१०॥॥। निरयावित्यातो सम्मत्तातो। निक्खेवो सन्वेसि भाणियन्त्रो तहा॥ कोणियस्त रन्नो चुछमाउया सुकाली नामं देवी होत्या, सुकुमाला। तीसे णं सुकालीए होत्या, सुकुमाले। तते णं से सुकाले कुमारे अन्यया कयाति तिहिं दंतिमहस्सेहिं जहा जाव महाविदेहे वासे अंत काहिति ॥२॥ समगेणं मगत्रया जात्र संपत्तेणं निर्यायिष्याणं पडमस्स अज्झयणस्स अयमद्रे पन्ने ॥ ॥ पदमं अज्हायणं सम्मत् ॥१॥ ॥ पढमो बग्गो सम्मत्तो

॥ रति नित्याविक्षकात्योपाङ्गव्यास्या

गलिका जित णे भेते ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं वर्गाणं पदमस्स वम्मस्स निरयाविष्याणं अयमट्टे पनते, दीचस्स णं कप्पनर्डिंसिया २

निरया-

मंते । बग्गस्स कप्पवर्डिसियाणं समगोणं जाव संपत्तेणं कह अज्झयणा पत्रता १ एवं खळु जंत्रु । समगोगं मगत्रया जात संपत्तेणं

कप्यविंतियाणं दस अज्झयणा पन्नता, तं जहा-पत्रमे १ महापत्रमे २ भहे ३ सुभहे ४ प्रमभहे ५ प्रमसेणे ६ प्रमगुम्मे ७

निर्जिणगुम्मे ८ आणंदे ९ नंदणे १० । जह णं मंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं कत्पविहित्याणं दस अज्झयगा पत्रत्ता, पहमस्स

गं मंते । अज्झयणस्त कप्यदिसियाणं समणेणं मगवया जाव के अड्डे पक्ते १ एवं खद्ध जंयू । तेणं कालेणं तेणं समएणं

चंपा नामं नयरी होत्था । पुत्रभहे चेहए । क्षणिए राया । पउमावई देवी । तत्थ णं चंपाए नयरीए सेणियस्त रज्ञो भज्ञा

=% ≥%

महाबलस्स, जाय नामधिजं, जम्हा णं अम्हं इमे दारए कालस्स कुमारस्स पुने पउमाबईए देवीए अत्तर् तं होउ णं अम्हं

इमस्स दारगस्स नामधिक्षं पडमे पडमे, सेसं जहा महन्यलस्स अङ्घो दातो जान उरिंप पासायमरगते विहरति । स् समीसिरिए । परिसा निम्मया । क्रणिते निम्मते । पडमे वि जहा महन्यले निम्मते तहेव अम्मापिति आपुन्छणा

कयाई तीस तारिसगंसि वासघरंसि अडिंभतरती सचिनकम्मे जाव सीहं सुमिणे पासिचा णं पडियुद्धा, एवं जम्मणं जहा

क्रणियस्स रत्रो चुछमाउया काली नामं देवी होत्था, सुकुमाला। तीसे णं कालीए देवीए पुने काले नामं कुमारे होत्था, स्कुमाले । तस्त णं कालस्त कुमारस्त पउमावई नामं देवी होत्था, सोमाला जाव विहरति। तते णं मा पउमावई देवी अञ्चया ol 에

अणमणाए छेदिना आलोड्य॰ उर्दे चंदिमसोहम्मे कप्पे देवताए उनयन्ने दो सागराई। से णं भंते 1 पउमे देवे ताती देन-| लोगातो आउमलएणं पुन्छा, गीयमा ! महाचिदेहे वासे जहा दहपइन्रो जान अंतं काहिति। तं एवं सिछ जंत्रु ! समणे णं पत्रीयगते समाणे तहारूचं थेराणं अंतिए सामाहयमाह्याइं एक्कार्स अंगाई, बहुपडिपुण्णाई पंच वासाई सामनपरियाए, मा-सियाए संलेहणाए सिट्ट भताई आणुबुन्दीए कालगते, थेरा ओत्तिन्ना भगवं गीयमं पुन्छइ, सामी कहेइ जात्र सिट्ट भताई ज़ हैं में रे ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं कष्पवार्डिसियाणं पहमस्स अञ्झयणस्त अयमेट्टे पत्रते, दोबस्स णं भेते ! अणगारे तेणं औरात्रेणं जहा मेही तहेच घम्मजारारिया चिता एवं जहेच मेही तहेच समणं भगवं आपुन्छिना विउत्रे जाव पत्यहर अणगारे जाए जाव गुत्तवंभयारी। तते णं से पडमे अणगारे समणस्त भगवनो महाबीरस्स तहाह्वाणं थेराणं अंतिए नामाइयमादियाई एमारस अंगाई अहिजाइ, अहिजिता बहुहिं चउत्यछड्डम जाव विहरति । तते णं से पउमे अन्स्यमणस्त के अहे पण्णते ? एवं खळु जंबू तेणं कालेणं २ चंपा नाम नगरी होत्या, पुत्रभदे चेइए, क्रुणिए राया, पड-रेत्री मानई देनी । तत्य णं चंपाण नयरीए सेणियस्त रत्नो भञ्जा कोणियस्त रत्नो चुछमाडया सुकाली नामं देवी होत्या । मा महापत्रमा देवी अनदा कयाई तीस तारिसगीस एवं तहेव महापत्रमे नामं दारते, जाव सिल्झिहि चि, नवरं ईसाणे
 करणे उनवाओ उनोसिहिईओ, ते एवं खळ जंत्र ! समणेणं भगवया जाव संपनेणं०। एवं सेसा वि अह नेयन्वा। मातातो तीसे णं सुमालीए पुन सुमाले नामं कुमारे। तस्स णं सुमालस्स कुमारस्स महापज्मा नामं देवी होत्या, सुकुमाला। तते णं 🛂 जाय संपर्तेणं कष्पवर्डिसियाणं पदमस्त अञ्झयणस्त अयमट्टे पन्ने त्नि नेति ॥१॥

1301 नलिका भू:चाऽत्युमं गुष्ट चतुर्थनछाष्ट्रनाचिकं तपःक्षमे छत्वाऽतीच चरीरेण क्रवीभूतिधान्तां कृतयान्-यात्वरित मे बळवीर्यायिक किस्तावद् मगवन्तमनुदााच्य भगवय्नुदाया मम पार्गोपगमनं कर्तुं क्षेय षति तथैवाती समनुतिष्ठति, ततौऽती पश्चपैपत-सप्त सागरोपमाण्यायुरनुपाल्य तताय्च्युतो महाविषेषे सेत्स्यतीति ( हतीयमध्यममम् । चानुषं कृष्णकुमारात्मज्ञञ्जतुर्धेपैद्यतार सेत्स्यतीति ) चतुर्थमध्ययनम् . ४। गरामाळस्तमपुत्रवक्तन्यता, चतुर्थे फ्रष्णमुमारसत्मपुत्रस्य, पश्मे सुक्षष्णसत्मपुत्रस्य वक्तन्यता, ष्योवं तयोऽन्येते घर्षेचतु-अणिकनन्तणां-पीत्राणां कालमहाकालाङ्गजानां क्रमेण मतापर्यापिकापिका 'योष्तं न पंन' इत्यादिगाणा, अस्या स्रयतम्यायपरिपालनम्परा भाभूयन् । पर्व सुतीयो महाफालाङ्गमानुधिनैयतम्पनिः सनत्पुमारे उत्कृष्टिश्यतिको पेवो भूत्मा अर्थः-वससु मध्ये ग्रुयोराणयोः फालसुकालसत्त्रयोः पुत्रयोद्देतपर्यायः पघ्न वर्गाणि, ज्याणां नत्तारि, प्रयाणां शीषि, प्रयोग्ने-ग्रे मि मतमयीयः । तत्रापस्य यः पुत्रः पत्रनामा स कामान् परित्यज्य भगवतो महाबीरस्य समीपे युषीतम्रत पकाय्यान्नमारी गलनगरों मालिक्या संक्षेत्रानया फालगतः सीधमें पेवालेनोत्पन्तो प्रिसामरीमास्थितिकः, रातध्न्यत्वा माराधिपेरि उत्पन्य तेरस्यते(ति) द्वति कल्पावतंसक्तित्पक्षस्य प्रथममध्ययनम् १ । एवं सुकालक्तरक्तमातापणोर्ज्याः पुत्रस्य मातापणस्यापीयमेव वन्कःयता, स भगवःसमीपे मृतीतमतः पञ्चवर्षमतगयीयपालनपर प्रकाष्याप्ति चतुर्थपष्ठाष्टमापि यषु तपःक्ष्में फुत्या ऐ्यानकृत्ये पेचः समुत्पन्नो ग्रिसामरोपमस्थितिकः सोऽपि, ततब्द्युतो मताविषेष्ठे सेत्स्यतीति ग्रितीयमध्ययनम् २ । हतीये दीण्हं न पंच नतारि, तिण्हं तिण्हं न होति तिन्नेच । दीण्हं न दीण्ण वाता, सेणियनतूण परियाती ॥१॥ उचनातो आणुषुन्नीते, पदमो सोदम्मे, बितितो ईसाणे, ततितो सणंकुमारे, पाउत्थो माहिदे, र्यायः माधेन्द्रफ्रत्ये देवी भूत्वा सप्त सागरीपमाण्यायुर्जुपान्य ततम्ब्युतो मागियेष्टे सरिसनामाओ । कालादीण दसम्हं पुत्ता आणुपुन्दीए--

नेरया-

113011

पंत्रमत्री समलीए, छट्टी लंतए, सत्तमत्री महासुक्ते, अडुमजी सहस्सारे, नत्रमत्री पाणते, दसमजी अञ्चुए । सव्यत्य उक्तीस-म्यमध्ययतम् ६ । बीरऋष्णाङ्गजः सप्तमः वर्षवयं वृतपयीयं परिपाल्य महाशुक्ते सप्तमे कल्पे समुत्पद्य सतद्श सागराः ग्रंत्रयग्यांयाह्यान्तरमक्त्पे पष्ठे उत्पद्य चतुर्द्शसागरोपमाण्युन्छप्रस्थितिकमायुरस्रपाल्य ततम्ब्युतो महाचिदेहे सेत्स्यतीति । हामः मुक्रणतत्कपुत्रो वर्षत्रतृष्यं व्रतप्यांयं परिपाल्य ब्रह्मलोके पञ्चमकत्पे द्या सागरानुरक्षथमायुरनुपाल्य ततम्ब्युतो मागुरनुपान्य ननग्न्युतो चिहेहे सेत्स्यतीति सप्तममध्ययनम् ७। रामकृष्णाङ्गजोऽष्टमो चर्त्रत्रयं बतप्ययि परिपाल्य त्यमा यनैग्रयप्रनायांयगरिपालनं कृत्या प्राणतदेवलोके द्यामे उत्पद्य पक्षोनविंशति सागरोपमाण्यायुरनुपाल्य ततम्ब्युतो सेस्स्तरीति नवममध्ययतम् १.। महासैनकुष्णाक्षजञ्च वृज्ञमो वर्षेद्रयत्रतप्यांषपालनपरोऽनश्ननादिधिधनाऽच्युते गतायिरोते सेत्स्यतीति पञ्चममध्ययतम् ५ । पष्ठाध्ययने महाकृष्णसत्कपुत्रस्य बक्तज्यता, सप्तमे बीरकृष्णसत्कपुत्रस्य, प्रमुसे रामकृष्णासन्कपुत्रस्य बक्तव्यता । तत्र प्रयोऽत्येते वर्षन्यव्यतप्यांयपरिपालनप्रा अभूबन् । पवं च महाकृष्णाङ्गजो गुनुमार्टास्य मन्येऽप्राव्ज सागराण्यायुर्जुपाल्य ततरच्युतो विषेहे सेत्स्यतीति अप्रममध्ययनम् ८ । पित्रसेनकुर्णाङ्गजो ग्रास्थे रेयन्शेक समुलय क्रायिकतिसामरोगमाण्यायुरमुणास्य ततम्ब्युतो महाचिनेहे सेत्स्यतीति द्याममध्ययनम् १० त्येगं फनगायतंस्यमदेयमतियन्त्रमन्थणद्वतिः फरगायतंसिकेत्युच्यते । ता पताः परिसमाप्ताः द्वितीयवर्गश्च २॥ कष्वग्रंडिसियात्रो सम्मताओ । वितितो बग्गो दस अब्झयणा ॥२॥ ॥ बीओ बग्गे सम्मत्ते ॥ हिंडु माणियच्चा, महाचिद्दे सिद्धे ॥१०॥

113811 वलिका. मिहाणस्त अयमट्टे पन्नते ' प्यमुत्तरेष्ट्रप्ययमेषु स्र्युक्तमहुषुतिकादिषु निगमनं वाच्यं तत्तद्मिलापेन । ' केचलक्ष्यं' रेणं आइगरेणं इत्यादि जाव सिद्धिगद्दनामधेयं ठाणं संपाचिउकामेणं तद्यवग्गे वग्ग(पद्वमअज्झ )यणस्स पुष्किया-केनलक्तरणः स्वकार्यकरणसमयः केनलक्तराः तं स्वगुणेन संपूर्णिमित्यर्थः॥ ओहिणा आभोएमाणे २ पासति, पासिना समणं भगवं महाबीरं जहा सुरियामे आभिओगं देवं सहाविता जाव सुरिंदाभि-अथ हतीयबगोंऽपि द्शाध्ययनातमकः 'निक्छेत्रओ' नि निगमनवाक्यं यथा ' प्रं खलु जंबू समणेणं भगवया महावी-गमणजोगं करेना तमाणितयं पचष्पिणंति । ससरा घंटा, जाव विउन्त्याा, नवरं (जाणविमाणं) जोयणसहस्तिविन्छिन्नं जिति णं मंते! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं उवंगाणं दोचस्स कत्पविडिंसियाणं अयमहे पत्रते, तचस्स णं मंते तेणं कालेणं २ सामी समोसढे, परिसा निग्गया।तेणं कालेणं २ चंदे जोइसिंदे जोइसराया चंदचार्डिसए विमाणे सभाए सुहम्माए चंद्सि सीहासणंसि चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं जाव विहरति। इमं च णं केत्रलक्ष्णं जंबुद्दीच दीत्रं विउत्लेणं समणेणं जात संपत्तेणं के अट्टे पत्रते १ एवं खळ जंतु ! तेणं कालेणं २ रायगिहे नामं नगरे, गुणसिलए चेइए, सेणिए राया, द्स अज्झयणा पन्नता, तं जहा-"चंदे स्रो सुके, बहुपुत्तिय पुन्नमाणिमहे य। द्ते सिवे बलेया, अणाहिए चेय बोघव्वे ॥१॥" जड् णं भंते समगेणं जाव संपत्तेणं पुष्पियाणं दस अञ्झयणा पन्नता, पढमस्स णं भंते । अञ्झयणस्स पुष्पियाण वस्मास्स उवंगाणं पुष्फियाणं के अड्डे पण्णते ? एवं खडु जंबू ! समपोणं जाव संपत्तेणं उवंगाणं तचस्स वस्मस पुष्फियाणं प्रिक्या ३ ति केवलः-परिपूर्णः स चासी कल्पश्च

निरया-

13811

गतो। भंते ति भगवं गीयमे समणं भगवं भंते पुच्छा क्रुडागारसालासरीरं अणुपविद्वा पुन्वभवो एवं खद्ध गीयमा! तेण कालेगं २ सावन्धी नाम नयरी होत्या, कोट्टए चेड्ए, तन्य णं सावत्थीए नयरीए अंगती नामं गाहावती होत्या, अड्डे 🌂 | अद्भेवहिजीयणसम्सिपं महिंदच्ज्तो पणुवीसं जीयणम्सितो सेसं जहा सुरियाभस्स जाव आगतो नङ्गविही तहेव पिंड-प्यमयमीर देवविरचितो लोकः प्रचुरः स्वकार्थं नाट्यकरणं तत्संहत्यानन्तरं स्वकीयं देवरारीरमेवानुप्रचिष्टः इत्ययं शा-कार्ण्यान्नार्थः । 'अरे जाव ' त्ति अहे दिते विते विन्छित्रविडलभवणसयणासणजाणवादणाइते यहुत्यणयहुजायक्ते आ पासे गं अरहा पुरिसादाणीए आदिकरे जहा महाबीरो नबुस्सेहे सीलसेहिं समणसाहस्सीहिं अड्डतीसा जाच कोड्डते समीर सगस्त वि य णं कुर्नुयस्त मेडीभूप होत्या । 'पुरिसाशणीय ' ति पुरुपैरादीयते पुरुपादानीयः । नबहस्तोच्छ्यः-नबह-'कृडागारसालादिहुतो' त्ति कस्मिध्रिदुत्सवे कस्मिध्यित्रगरे यहिभांगप्रदेशे महती देशिकलोकबस्तनयोग्या शाला-गृह-मड़े, पिर्ता निग्गया। तते णं से अंगती गाहाबती इमीसे कहाए लद्धड़े समाणे हड़े जहा किति भी सेडी तहा निग्गच्छति यिशेषः ममस्ति । नत्रोत्तते रममाणस्य लोकस्य मेघबृष्टिभेषितुमारच्या, ततस्तद्भयेन बस्तवहुजनस्तस्यां शालायां प्रविष्टः, जाय अपस्मिते। तते णं से अंगती गाहाबती सावत्थीए नयरीए बहुणं नगरनिगम॰ जहा आणंदी। तेणं कालेणं २ | नि उपास क्ष्याक्षोनः आवक आनन्दनामा, स च बहुणं ईसरते छवरमाइंचियको इंधियनगरिनगमसेडिस्त्थवाहाणं बहुसु मज्जेमु य फारणेमु य मंनेमु य कुडुंबेमु य निन्छिपमु य बयहारेमु य आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे सब्बकजबब्हाब्य म्नोष्यः । अर्रुतीसाप अज्ञियासदस्सेहि संपरिशुडे इति यावन्करणात् दृश्यम् । हृहतुङ्चित्तमाणेहिप इत्यादि बाच्यम् । शोगपशोगसंतरंन निच्छद्रियतउरभत्तपाणे यहुत्रासीदासगोमहिस्तगबेलगपभूष इति याबच्छव्यसंगृहीतम् । ' जद्दा आणंदो '

विलेंका. 113311 गुण्डगादिसनिधिपरिभोगमङ्गसाळनपाद्याळनाषि च छतवानित्यादिपकारेण सम्यगपाळने यतविराधनेति, सा च नाळो माहये चिच्छड्रस्ता दाणं दाइयाणं परिभाइता आगाराओ अणगारियं पच्चरओ जहा तहा अंगई वि गिहनायमो परिज्ञ-ह्य सन्वं पन्वहओ जाओ य पंचतमिथो तिगुत्तो थाममे अक्षिचणो ग्रुनिदिओ ग्रुत्तवंभयारी इत्येषं यावज्छन्यत् एर्यम्। जाव पञ्जुवासिति, धम्मं सोचा निसम्म जं नवरं देवाणुरिपया ! जेहपुनं कुईंने ठावेमि । तते णं अहं देवाणुरिपयाणं जाव ग्जियामि, जहा गंगद्तो तहा पञ्जतिते जान मुत्तवंभयारी। तते णं से अंगती अणगारे पासस्स अरहतो तहारूनाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइं एकारस अंगाईं अहिजाति २ बहूहिं चउत्थ जान भावेमाणी बहूईं बासाई सामन्यपरियागं पाउगति ज्याते सभाते देवसपणिखंसि देवद्रसंतिएए चंदे जोइसिंदताए उत्वक्त । तते णं से चंदे जोइसिरे जोइसिराया अहुणोवने देवाणुष्पयाणं अंतिष पन्वयामि । यथा गङ्गदत्तो भगवत्यक्षोक्तः, स हि स्पिषाकफलोवमं मुणिय विसयसीपसं जलबुच्चु-पसमाणं कुसमाविद्धचंचकं जीचियं च नाऊणमधुवं चक्ष्ता हिरणं विषुक्षधणकणगरयणमणिमोत्तियसंखसिकणवालरत्तरयणः २ अद्धमासियाए संलेहणाए तीसं भनाई अगसणाए छेदिना विराहियसामन्ने कालमासे कालं किचा चंदवर्डिसए विमाणे नि श्रामण्यं-वतं, तिव्रार्धना चात्र न मूलगुणविषया, किं तूत्तरगुणविषया, उत्तरगुणाश्च पिण्डविद्युक्याद्यः, तत्र कदा-ज्यत् ब्रिचत्यारिशद्दोपविद्युद्धाद्वारस्य प्रद्दणं न छतं कारणं चिनाऽपि, यालग्लानादिकारणेऽद्युद्धमपि गृक्षत्र दोपयानिति, जिस्थछड्डमदसमेदुवालसमासद्धमासख्वणेहिं अण्याणं भावेमाणे वहुदं वासादं सामज्ञपरियागं पाउणा । ' विराहियसामन्ते ' निरया-

समाणे पंचिद्दाए पञ्जनीए पञ्जनीमानं गन्छड्, तं जहा-आहारपञ्जनीए, सरीरपञ्जनीए, इंदियपञ्जनीए, सासोसासपञ्ज-नाससयसहस्समन्महियं। एवं खलु गोयमा। चंदरस जाव जीतिसरन्त्रो सा दिन्या देविङ्की। चंदे णं भंते। जोइसिंदे जोइ-सिराया तात्रो देवलोगात्रो आउपखएणं चइत्ता कहिं गन्छिहिति २१ गीयमा। महाविदेहे वासे सिज्जिहिति। एवं खलु नीए, भासा(मण)पञ्जनीए। चंदरस णं भंते। जोइसिंदरस जोइसरनी केनइयं कालं ठिती पन्नता? गीयमा! पिलेओबमं जस्स युष्फियाणं समणेणं भगवता जाव संपत्तेणं के अडे पन्नते १ एवं साह जंबू । तेणं कालेणं २ रायिनिहे नामं,गुणसिलए नेइए, सेणिए राया, समीसरणं, जहा चंदो तहा म्ररोऽवि आगओ जाव नट्टविहिं उवदंसित्ता पिंडगतो । युन्यभवपुन्छा, नेइए, सेणिए राया, समीसरणं, जहा चंदो तहा स्रोऽवि आगओ जाब नट्टविहिं उवदंसित्ता पडिगतो । पुन्यभवपुन्छा,

सायस्यी नगरी, सुपतिटे नामं गाहावर्दे होत्या, अट्टे, जहेन अंगती जाव विहरति, पासी समीसदो, जहा अंगती तहेन

पन्यदृष्, तहेय विराहियसामने जाव महाविदेहे वासे सिन्झिहिति जाव अंतं०, सछ अंत्री समणेणं० निक्खेवओ ॥२॥ जह णं मंते। समणेणं भगवया जाव पुष्फियाणं पडमस्स अव्झयणस्स जाब अयमट्टे पत्रते, दोचस्स णं भंते। अज्झय-ें। जिक्लोयओं नि निगमनं, तच्य प्रागुपद्शितम् ॥ तच्चे अव्ययणे शुक्तवकव्यताऽभिधीयते—'उक्खेयओ' नि उत्सेपः-प्रारम्याम्यं, यथा-जर् णं भंते ! समणेणं जाच संपत्तेणं योज्वस्स अञ्जयणस्स पुष्फियाणं अयमट्ठे पन्नते, तज्वस्स णं अज्ज पणस्स भंते ! पुष्मियाणं समणेणं जाच संपत्तेणं के अट्टे पन्नते ? पचं लखे जंबू ! तेणं कालेणं २ रायगिष्टे नयरे इत्यादि । जह णं भंते। समणेणं भगवता जाव संपत्तेणं उक्खेवओ भाषियन्त्रो, रायिपिहे नगरे, गुणसिलए चेइए. सेणिए राया, | जंयु समयोगं निम्तेवजो ॥१॥

114311 **चिक्र**फा धाको अम्पेषु म बाबाणमेषु घास्पेषु सुगरिनिष्ठितः सोगिन्नामा बाताणः स म पार्भितनाममे भूत्मा फुत्तुतनम्यानिजन्न-सभीपं गतः सम् 'क्षमाई म जं' इति क्षमान् पतपूपान् 'अशक्ष' ति अर्जान् अर्जगानत्वायुभिगम्यभानामिरियभी। 'हेन्फ्र्र' ति क्षेत्रम् अन्तर्भितिन्यास्तर्यीयद्वानसीको ममक्तान्, 'पितजाई' ति यात्रायापनीयापीन् प्रथान् पुरस्कामानाराप्, 'कारणाई' ति જારળાદિ શિમસિસાથે નિષ્યગામાદિ જ્યાજરળા નિ-પ્રાંતુ નવ્દામાં આ મિત્રમાળા માત્રિમાત્રિક, 'પુન્જિક સામિ' વિ પ્રજામિએ શ્રુપિ જ્ઞામા सामी समीराहै, परिता निग्ममा। तेणं कालेणं २ सुक्ते महम्मते सुक्तविंसल् विमाणे सुक्तिर सीक्षासणंपि नडित्ति सामाणि यसाहस्तीतिं जत्तेच मंदी तहेन आमओ, मञ्जीतिं छनद्रित्ता पिष्णतो, भंते पि क्रुजामस्ताला। पुरम्भवपुर्व्छा। एपं लख 'तक्षेतामको' दिर रायमिक्षे सामित्तमीते । 'स्टिक्षेत्र जात' इति क्षमीष्यकुर्मित्ताववेषाणवैषानाम् इति।त्यानाम् इति-गष्टितन्त्रं-कापित्रीयचारक्रं पचन्नतेपकायमेग ड्यनस्कि, संक्याने-मणितस्किनो विष्माक्षरे-किशायाग्रहारस्वकातिकानी घारंते ત્રવે!∽તળાવિખસમાત્રાવાવાવા આપત્રવે આગળવે કાચ્યુસમે અમુસિ-ગલગથાવાવાવાના અથળિત તાલાધાવાયું કાર્યાલામથયે-ઝમેસિમ णस्त धुमीरो कहाण् ठज्रहस्त समाणस्य धुमे ण्तारूने अज्यतिथण्–ण्नं पारो अरहा पुरिसायाणीण् पुल्नालुपुरिंग जायअंगसा लग्गे निहस्ति । तं मन्छामि णं पासस्त अरहती अंतिल् पाउच्मग्नि । धुमाई न णं एमारूनाहं अद्वादं हेट्यं हासा-पुराणं, निर्धेन्द्रपष्ठानां-निर्मेन्द्रो-नामकोचा, साक्षोपान्नानम् अन्नानि-चित्राम्नीनि उपान्नानि-समुक्तमपन्नानपराः प्रयन्भाः, मीममा ! शेणं कालेणं २ वाणाररी नामं नमरी होत्था । तत्य णं नाणाररीए नमरीए सोभिले नामं माहणे परिनाति, अने जान अगस्भिते रिडन्तेम जान सुपरिनिष्टिते। पासे॰ समोसदे। परिता पञ्जनासित। तम् भं तस्त सोगिरुस्त माह-सरास्यानाम् सेत्ममर्थेनुकानां भारकः मतीकः गारकः-अञ्जूत्रपादनिषेषकः पारमः-गारमापि पण्जीति, पछित्रभ्रतिद्यारम् निरया-

ं जहा पण्णतीए। सोमिलो निग्गतो खंडियविहुणो जाव एवं वयासि—जत्ता ते भंते! जवणिजं चं ते। पुन्छा सरिसवया मासा कुल्ल्या एगे भरं जाव संबुद्धे सावगथरमं पडिवाजिता पडिगते। तते णं पासे णं अरहा अण्णया कदाइ वाणार-निर्गतः। 'संडियविष्टुणो'नि छात्ररहितः, गत्वा च भगवत्समीपं प्वमवादीत् 'जता ते भंते! जवणिजं च ते।' इति प्रसः, तथा सिरिसयया मासा कुल्ल्या परे भोजपण पर्गे भवं हुवे भवं इति च पतेयां च यात्राद्पिश्नामाणिमकगम्भीराथैत्वेन भग-यि तर्यंपरिज्ञानमसंभाष्यताऽपन्नाज्ञां प्रयः कृत इति 'सरिसव्य' ति पक्त सहश्वयसः अन्यत्र सर्पपाः सिद्धार्थकाः, 'मास' ति पक्तत्र मागे द्यार्घगुआमातः सुवर्णादिविषयः अन्यत्र मागे घान्यविशेषः उडद् इति होके रूढः, 'कुह्नस्थ'

िन पक्तप्र कुले तिष्ठनित रति कुलस्थाः, अन्यत्र कुलस्था धान्यविशेषः। सरिसवयादिषद्पन्नश्च च्छलप्रहणेनोपहासार्थं कृतः रित, 'पने मयं' ति पको भयान् इत्येकत्याभ्युपगमे आत्मनः कृते भगवता श्रोत्रादिविद्यानामवयवानां चात्मनोऽनेकश्च अति, 'पने मयं' ति पृद्यते भयान् इति उपलब्ध्या पक्तयं कुपपिन्यामीति बुद्धपा पर्यनुयोगो द्विजेन कृतः यावच्छव्दात 'बुवे भयं' ति गृह्यते ही भवान् इति अत्यान्त्राम् कित्यामीति बुद्धया प्रवेत्त्रामे हित्य हित्यं हुपपिन्यामीति बुद्धया पर्यनुयोगो विहितः। अत्र भगवान्

🛀 न तु प्रदेशार्थतया (प्रदेशार्थतया) हानेकन्यात् , ममेत्ययादीनामेकायोपलंभो न याघकः, बानदर्शनार्थतया फदाचित् द्वित्य-🌗 न मधियद्गेपः. इत्येवं भगवताऽभिद्विते तेनाषुष्टेऽप्यात्मस्वक्षे तद्वोघार्थं, व्यवच्छित्रसंशयः संजातसम्यक्त्यः 'दुर्वालसिवहं 🏽 ग्याग्रादगक्षं निम्निलदोपगोचरातिक्राग्तमयत्क्रम्योत्तरमदायि (मदित) पक्षोऽप्यहं, कथं? हञ्यार्थतया जीयद्रब्यस्यैकत्वात् 🎢 मिंग न विरुद्धमित्यत उक्तं द्वावप्य , कि चैकस्यापि स्वभावमेदेनानेकधात्वं दृश्यते, तथाहि पक्षोहि देवद्तादि पुरुप पक्षदेव तत्त्रगैय्या गिरात्पुत्रत्यभारात्यत्वमातुळत्वमागिनेयत्वादीननेकान् स्वभावान् लभते। 'तहा अक्षप् अञ्चप निरुचे अबद्विप अाय' नि यथा जीबद्रत्यस्थैकत्वादेकस्तथा प्रदेजार्थतयाऽसंख्येयप्रदेशतामाधित्याक्षयः, सन्ध्या प्रदेशानां क्ष्याभावात्, क्ष्याः विष्याऽस्ययः फियतामपि त्ययत्वाभावात्, असंस्येयप्रदेशता हि न कदाचनात्यपेति, अतो व्यवस्थितत्वाधित्यताऽभ्युपगमेऽपि

(**★**)|| चलिका जलंते गाणारसीए नयरीए बहिया बहवे अंगारामा रोयावित्तए, एवं माउलिंगा बिछा कविट्टा चिंचा प्रप्कारामा रोवावित्तए, एवं संपहेति संपेहिता कछं जाव जलंते वाणारसीए नयरीए बहिया अंगारामे य जाव प्रप्कारामे य रोवावेति। तते णं शिओ नगरीओ अंनसालवणातो चेह्याओ पिडिनिक्खमति २ बहिया जणवयविहारं विहरति। तते णं से सोमिले माहणे णेहिं मिच्छत्तं च पडिवने । तते णं तस्स सोमिलस्स माहणस्स अण्णदा फदाइ पुन्वरतावरतकालसमयंसि कुर्डवजागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अन्झरियष् जाव समुप्पजित्या-एवं सन्छ अहं वाणारसीष् नयरीष् सोमिले नामं माहणे अचंतमाहणकुरुप्पस्त् । तते णं मष् वयाइं चिण्णाइं वेदा य अहीया दारा आह्या पुत्ता जिणता इङ्घीओ संमाणीओ 'अग्रम्नशिय जाव' ति आध्यात्मिकः आत्मविषयः चिन्तितः स्मरणक्षपः प्रार्थितः लघुमाशंत्तितः मनोगतो -मनस्येव चर्तते यो न बिहः प्रकाशितः सङ्गब्पो-विकब्पः समुत्पन्नः-प्राद्धभृतः, तमेवाद्य-प्रविमत्यादि 'चयादं चिण्णाइं' व्रतानि-नियमास्ते च शींचसंतीपतपःस्वाध्यायादीनां प्रणिधानानि वेदाध्ययनादि छतं च, ततो ममेदानी लीकिकधमैस्थानाचरणयाऽरामारोपणं अण्णद्राभदाह् असाहुद्सणेण य अषञ्ज्यासणताए य मिच्छत्तपञ्जवेहिं परिवष्ट्रमाणेहि २ सम्मत्तपञ्जवेहिं परिहायमा सावगधामं पिडविजज्ञिता सहाणमुचगभो सोमिलमाहणो'।'असाहुदंसणेणं' ति भसाधयः कुद्रोनिनो भागवततापसाद्यः तत्-क्षेनेन साधूनां च सुश्रमणानामक्ष्येनेन तत्र तेषां देशान्तरचिहरणेनाव्घीनतः, अत प्याप्युपासनतस्तयभावात, अतो मिथ्यात्य-पसुनधा कया जन्ना जेडा दिक्षणा दिना अतिही पूजिता अग्गीहृया ज्या निकिखना, तं सेयं खलु ममं इदाणि कहुं जाव पुत्रलास्तस्य प्रवर्धमानतां गताः सम्यम्त्वपुत्रलाष्ट्रापचीयमानास्त प्वैभिः कारोगीमिथ्यात्यं गतः, तदुक्तम् "मध्मेया पुत्र्यो गाह्यसंसम्पीप् यः अभिनिवैसेणं चउद्यः खलु मिच्छन्, साह्रणंऽदंसणेणह्या ॥१॥" अते। अत्र असाहुदंसणेणं रत्युक्तम् । कर्तुं श्रेयः तेन द्यक्षारोपणिमिति, अत प्वाह्—'अंवारामे य' इत्यादि ।

118811

अयमेयारुचे अज्यतिथए जाच समुष्पज्ञित्या–एवं खलु अहं वाणारसीए णयरीए सोमिले नामं माहणे अर्चतमाहणकुरुष्पमूते, तने णं मए ययाइं चिण्णाहं जाच जुवा णिकिलता, तते णं मए वाणारसीए नयरीए वहिया बहवे अंवारामा जाब पुष्फारामा व गेताविया, तं सेयं खळ ममं स्टालि सम्में नाम नामें नाम नामें नाम नामिले नामिले नाहिया वहवे अंवारामा जाब पुष्फारामा 🚼 वहचे अंगामा य जाव पुण्कातमा य अणुपुन्वेणं सारिक्वजमाणा संगोविज्ञमाणा संबिद्धजमाणा आरामा जाता किण्हा 😜 किण्डामाना जाव रम्मा महामहनिकुरंवभूता पत्तिया पुष्फिया फलिया हरियगरेरिज्ञमाणसिरिया अतीव २ उवसोमेमाणा 😜 ] कुचुंन ठावेता ने मिनानाई जाय आपुच्छिता सुबहु लोहकडाहकडुच्छुयं तंवियतावसभंडगं गहाय जे इमे गंगाक्रुका वाणपत्था 🕶 🍳 चिड्रेति। तते णं तस्स सोमिलस्स माहणस्स अष्णद्। कदाइ पुन्बरचाबरचकालसमयंति कुटुंबजागरियं जागरमाणस्स य रोगाविया, नं सेपं खछु ममं इदाणि कल्लं जाच जलंते सुबहुं लोहकडाहकडुन्छुयं तिवियं तावसभंडं घडाविता पिडलं 🕉 | अमणं षाणं खाइमं बाइमं मित्तनाइ॰ आमंतिता तं मित्तनाइणियम् विष्ठतेणं असण जाव सम्माणिता तस्सेत्र मित्त जाव जेह्युतं 🏂 नावमा भवति, तं जहा-होनिया पोतिया कीत्तिया अंनती सङ्घती घालती हुंबउड्डा दंतुक्खिलया उम्मञ्जगा संमञ्जगा न्त्रेणं अम्मणपाणमादमसादमेणं भोयादित्ता सम्माणित्ता' इति अत्र मित्राणि-सुहद्ः ज्ञानयः-समानज्ञातयः निजका:-गिन्द्रमाद्गः मंगन्यातः-भ्यञ्जरपुत्राद्यः परिजनो-दासीद्गसादिः तमामंत्र्य विषुलेन भोजनादिना भोजपित्वा सत्कारिय-💰 नानप्रस्थो यितस्त्रया' इति चन्चारो छोकप्रतीता आश्रमाः, पतेयां च हतीयाश्रमचर्तिनो चानप्रस्थाः, 'होत्तिय' त्ति 🔖 अति:रोज्जाः, 'गोत्तिय'ति चराथारिणः, कोत्तिया जनाई सह्यई घार्छई हुंचउट्टा दंतुमचर्तिया उम्मज्जमा सम्मज्जमा ्रे । या दलादिभिः संगानियन्त्रा गुणोन्कीतेनतः ज्येष्ठपुत्रं कुटुम्बे स्थापयित्वाऽधिपतित्वेन यहीतलोहकटाहाद्युपकरणः। १ । नाणपाथं नि नने भवा यानी प्रस्थानं प्रस्था-अवस्थितिः वानी प्रस्था येषां ते वानप्रस्थाः अथवा 'बहाचारी गृहस्थक्क, कांग्र पाउम्पसायाय रचणीय जलंते स्रिय इत्यादि वाच्यम् । 'मित्तनाइनियगसंत्रधिपरियणं पि य आमंतित्ता चिङ

|| \\ \\ || वलिका | निमज्ञगा संपक्तालगा दक्षिणकूला उत्तरकूला संबघमा कूलघमा मियछद्रया हरिथतावसा उहंडा दिसापोक्षिणो वक-उक्तविपरीताः, 'संखधम' ित ग्रङ्कं ध्मात्वा ये जेमन्ति यद्यन्यः कोऽपि नागच्छति, 'कूलधमग' ित ये कुले स्थित्वा ग्रब्दं छत्या भुडजते, 'मियलुद्धय' ित प्रतीता पव,-'द्यतियतावस' ित ये द्यस्तिनं मारियत्वा तेनव बहुकालं भोजनतो यापयन्ति, 'उइंडग' नि अधिकतस्पडा ये संचरन्ति, 'दिसापोषिकाणो' नि उद्केन दिशः प्रोक्ष्य ये फलपुष्पादि समुच्चिन्निनित, 'पक्ष-पनाहारा पुप्पाहारा फलाहारा चीयाहारा परिसांडियकंदमूलतयपन्तुष्फफलहाहारा जलाभिसेयकहिणगायभूता आयानणाहिं तयाद्वारा पत्ताद्वारा पुष्फाद्वारा फलाद्वारा वीयाद्वारा परिसडियकंदमूलतयपत्तपुष्फफलाद्वारा जलाभिसेयकदिणगाय आयाः वणेहिं पंचग्गीतावेहिं इंगालसोह्नियं कंदुसोह्नियं,। तत्र 'क्रीत्तय' त्ति भूमिशायिनः, 'जन्नद्द'त्ति यद्ययाजिनः, 'सह्नद्द'त्ति शाद्धाः, निमन्ज्ञमा संपक्षाल्या स्पिषणकूला उत्तरकूलमा संस्थाममा कूलघमा मियलुद्धया द्वरियतायसा उद्डमा दिसापो॰ 'घाल्ड्स' नि गृद्दीतभाष्टाः, हुंबउड्ड' नि हुन्डिकाशमणाः, 'दंतुक्बलिय' नि फलभोजिनः 'डम्मज्जग' नि उन्मज्जनमात्रेण ये स्नान्ति, 'सम्मज्ज्ञम' सि जन्मज्जनस्थैवासकुत्करणेन थे स्नान्ति, 'निमज्जाग' ति स्नानार्थं थे निमग्ना पव क्षणं तिष्ठन्ति, 'सं पक्खालगा' ति मुत्तिकाघपैणपूर्वैकं येऽक़ सालयिनि, 'दिषिषणक्रुलग' ति यैगैक्षादक्षिणक्रुल प्य बस्तन्यम्, 'उत्तरक्रुलग' ति वासिणो' ति वस्कङवाससः, 'विलवासिणो' ति व्यक्तम्, पाठान्तरे 'वेलवासिणो' ति समुद्रवेलावासिनः, 'जलवासिणो' ति वासिणो विलवासिणो जलवासिणो रुक्खमूलिया अंद्यमिक्लणो वासुभिक्षणो सेवालमिष्वणो मूलाहारा कंदाहारा तयाहारा म्बिलणो चक्तवासिको विलयासिको जलवासिको रुक्तमूलिया अम्बुभिक्षिको वासुभिक्षिको सैवालभिक्षिणो मूलाद्वारा कैदाद्वारा रीभूतगात्रा इति बुद्धाः पवचित् 'जलामिसेयकहिणगायभूय' ति दक्यते तत्र जलाभिषेककठिनगात्रभूताः प्राप्ता ये ते ये जलनिवण्णा पवासते, शेषाः प्रतीताः नवरं, 'जलाभिसेयकहिणगाय' ति ये स्नात्वा न भुञ्जते, स्नात्वा स्नात्वा निरया-

📢 पंचन्गीनावेहिं इंगालमोस्कियं कंदुमोस्कियं पित्र अप्पाणं करेमाणा विहरंति तत्य णं जे ते दिसापोक्षिया तावसा तेसि जावजीयाए छहं छड़े णं अणिविखतेणं दिसाचक्रवालेणं तवोकम्मेणं उड्डं बाहातो पिगिज्झिय २ स्राभिमुहस्स आतावण-्री भूमीए आतावेमाणस्स विहरत्तए ति कटडु एवं संपेहेड् २ कल्लं जाव जलते सुबहु लोह जाव दिसापोक्सियतावसत्ताए पन्यइए २ वि य णं समाणे इमं एयारूच अभिग्गहं आव अभिगिण्हिता पहमं छहुक्खमणं उवसंपिजिता णं विहरति। तते णं नोमिले माहणे रिसी पडमछडुक्खमणपारणंति आयावणभूमीए पचीरुहति २ वागलकत्थनियत्थे जेणेव सए उडए नेणित उतार र सिंहि गसंकाइयं गेण्हति र पुरच्छिमं दिसि पुनसिति, पुरच्छिमाए दिसाए सीमे महाराया पत्थाणे परिथयं हैं अभिरक्लउ तीमिलमाहणरिसि अभि॰ २ जाणि य तत्य कंदाणि य मूलाणि य तयाणि य पुष्पाणि य ं अंतिए दिसापी क्रियमताए पन्यइत्तए पन्यिति वि य णं समाणे इमं एयाह्यं अभिगाहं अभिगिणिहस्सामि-कप्पति मे रंगालसांतियं ति अन्नारेशिय पस्यम् , फेब्रुसोत्त्रियं ति कन्द्रपम्यमियेति। 'दिसाचक्रयालपण तयोकम्मेणं' ति पक्षत्र नारूपं नियमितं येन स यान्क्रत्ययानिवसितः। 'उडप्' ति उटजः-तापसाध्रमगृहम्। 'किडिण' ति चंशमयस्तापसभाज-पारणके पूर्मस्यां दिशि यानि फलादीनि तान्याद्यस भुङ्कते, द्वितीये तु दक्षिणस्यामित्येचं दिक्चकवालेन तत्र तपःक्षमीण पारण रातराणं तत्तपारमी दिक्चम्यवालमुच्यते तेन तपारमीणेति । 'वागळवत्यनियत्ये' नि बन्मलं-चन्कः तस्येदं वान्मलं नियंगियः तत्रा तयोः सांकायिकं-भागोद्यहनयन्त्रं किन्धिणसांकायिकम्। भद्याप्यं ति लोकपालः। पत्थाणे पत्थियं नि प्रस्थाने परलोक्तायनमार्गे प्रस्थित-प्रयुत्ते फलायाहरणार्थ, गमने या प्रयुत्तम्। सोमिलद्विज्ञज्ञानिम्।

EEE

12611 विलिक्ता 'चोक्से' ति अशुचिद्रव्यापगंमात् किमुक्तं भवति १ 'परमधुद्दभूष' ति । 'देव'पिउकयकज्ते' ति देवानां पितृणां च फुतं कार्थं अगिगस्स दाहिणे इत्यादि सार्घन्नोकः तद्यथाशब्दवर्जः, तत्र च 'सत्तेगाइं समाद्हे' नि सप्ताङ्गानि समाद्धाति-सन्निधापयति जलाङजालिदानं येन स तथा। 'सरपणं अर्पण महेद्द' ति शरकेण-निर्मन्थकाष्ट्रेन अर्पण-निर्मन्थनीयकाष्ट्रं मध्नाति-धर्पयति। उना० २ दन्मे य कुसे य बाख्याए य बेर्दि रएति २ सरयं करेति २ अरणि करेति २ सरएणं अरणि महेति २ अरिंग पाडेति २ अरिंग संघुकेति २ समिहा कड्डाणि पिक्सवति २ अरिंग उज्ञालेति २ "अरिंगस्स दाहिणे पासे सर्नगाइं समादहे।" 'दब्मे य' ति समूळान् 'कुसे य' दमानेव निर्मेळान्। 'पत्तामांडं च' ति तह्याखामोटितपत्राणि। 'समिहाड' ति, समिधः क्राष्टिकाः, वेहं बहेह् ति वेदिकां देवाजेनस्थानं वर्धनी-बहुकारिका तां प्रयुक्ते इति वर्धयति-प्रमाजेयतीत्यर्थः। 'उचलेचणसंग्रज्जणं' तु (ति) जलेन सैमार्जनं वा ग्रोधनम् । 'दब्भकलसहत्थगप्' ति द्भक्षि कलशकश्च हस्ते गता यस्य.स तथा, 'दब्भकलसा हत्थगप्' ति क्वचित्पाठः तत्र द्भेण सहगतो यः कलशकः सहस्तगतो यस्य स तथा। 'जलमज्जणं' ति जलेन वहिःशुस्तिमात्रम् । 'जलकीडं' ति ्देहगुद्धावपि जलेनामिरतिम् । 'जलामिसेयं' ति जलक्षालनम् । 'आयंते' ति जलस्पर्शात फिलाणि य नीयाणि य हरियाणि ताणि अणुजाणउ चि कहु पुरच्छिमं दिसं पसरित २ जाणि य तत्य कैदाणि य जाव हरियाणि य ताईं मेण्हति किहिणसंकाइयं मरेति २ दन्में य कुसे य पत्तामोडं च समिहा कड़ाणि य मेण्हति २ जेणेव सए उडए तेणेव उवा० २ किहिणसंकाइयगं ठवेति २ वेदिं बड्डेति २ उवलेवणसंमज्ञणं करेति २ दन्मकलसहत्थगते जेणेव गंगा महानदी तेणेव खवा० २ गंगं महानदीं ओगाहति २ जलमजणं करेति २ जलकी डं करेति २ जलाभिसेयं करेति २ आयंते चीक्खे परमसुइभूए देवपिउक्यकक्षे द्रुमकलसहत्थगते गंगातो महानदीओ पच्चत्तरति जेणेव सते उडए तेणेव

निरया- ।

113611

कि तं जहा-"सक्तयं वक्तले ठाणं सिटझे भेडं कमंडले । दंडदारुं तहप्पाणं अह ताई समादहे ॥" मधुणाय घएणं य तंडुलेहि य अस्मि कुणहे, चरुं साघेति २ विल बड्सिट्यं करेति २ अतिहिप्यं करेति २ तओ पच्छा अपणा आहारं आहारेति। तते णं दिमाए जमें महाराया पत्याणे परिययं अभिरक्खउ सोमिलं माहणरिसि जाणि य तत्थ कंदाणि य जान अणुजाणड नि कर्ट्ड दाहिणं दिसि पसरति । एवं पजरियमे णं वरुणे महाराया जान पचरियमं दिसि पसरति । उत्तरे णं वेसमणे महाराया मोमिले माहणिसी श्रेमं छड्डमलमणपारणगृति तं चेन सन्तं माणियन्वं जान आहारं अहारिति, नगरं इमं नाणनं-दाहिणाए

जान उनारं दिसि पसरति। पुञ्नदिसाममेणं चत्तारि वि दिसाओ भाणियन्याओ जाव आहारं आहारोति । तते णं तस्स सीमि-हैं । तमाहणािम्स अण्णया क्याइ पुन्यरत्तावरत्तकालसमयंति अणिच जागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अन्त्ररिथए जाव

ासकार १ यनके २ स्थान ३ जाव्याभाष्डं ४ कमण्डले ५ दण्डदाकं ६ तयात्मानमिति ७। तत्र सकथं-तत्समयमित्रक्ष अत्यक्तियोगः, स्थानं-ज्योतिःस्थानम् पात्रस्थानं वा, शव्याभाष्डं-शव्योगकरणं, कमण्डलः-कुण्डिका, दण्डदारु-दण्डकः, अतिमा प्रतीतः। 'चकं साहैति' सि चकः-भाडानिशेषः तत्र पञ्यमानं द्रव्यमिष् चक्देव तं चकं बिङिमित्यर्थः साध्यिति-न्मयिन।'यस्ति यहस्तपेनं करेड्'सि यन्त्रिमा चैभ्यानरं पुजयतीत्यर्थः। 'अतिहिषुयं करेड्'सि अतिथेः-आगन्तुकस्य पुजां करोतीति 'जाय गता' कडुन्न्युयतंत्रियभायणं गताय दिसापीभिन्ययतावसत्तप पन्चइप 'प्रबन्धित'प प्रप्रादितपक्षरणेन दिशः प्रेसित-सम्प्रविज्या-एवं खन्तु अहं वाणारसीए नगरीए सोमिले नामं माहणिस्ती अचन्तमाहणकुरुपब्रुए, तते णं मए वयाइं चि ण्णाइं जाव ज्वा निक्तिता। तते णं मम वाणारसीए जाव युष्फारामा य जाय रोविता। तते णं मए सुवहुलोह जाव
 घडाविना जाव नेहपुनं ठाविता जाव जेहपुनं आपुन्छिता सुवहुलोह जाव गहाय मुण्डे जाव पन्वइए वि य णं समाणे छडंछडेणं

पष्टाह्तिपःकरणेन दिशः प्राप्तत-

जाव विहरति । ते सेयं खछ ममं ह्याणि कछं पादु जाव जलंते बहवे तावसे दिहा महे य पुन्नसंगतिए य परियायसंगतिए कहिणसंकाइयं ठवेति २ वेदि बच्चेर २ उबलेवणसंमञ्जणं करेति २ द्वमकलसहत्थगते जेणेव गंगा महानई जहा सिवी जाव स्थाणं) परिथए से सोमिले माहणरिसी पुन्नावरण्डकालसमयंसि जेणेव असीगचरपायचे तेणेव उनागते, असोगवरपायनस्त अहे जलेसि वा एवं थलेसि वा हुग्गंसि वा निजेसि वा पन्वतंसि वा विसमंसि वा गङ्गाए वा द्रीए वा पक्लिलिज वा पबिडिज वा नो खलु मे कत्पति पन्जुष्टिचए नि कद्दु अयमेयारूनं अभिग्गहं अभिगिण्हति, उत्तराए दिसाए उत्तराभिग्नहं पत्थाणं (महप य दिहा भट्टे य पुम्बसंगतिते य तं चेव जाव कद्यपुदाए मुद्दं बंधति, बंधिता अयमेतारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हति जत्येव णं अम्हं कड्रमुहाए मुहं गंधिना उत्तरिहाए उत्तराभिमुहस्स महपत्थाणं पत्थावेश्तए एवं संपेहेति २ करलं जाव जलंते वहवे तावसे अ आपुन्छिता आसमसंसियाणि य बहुई सत्तसयाई अषुमाणइत्ता वागरुत्रत्यनिपत्यस्त कदिणसंकाइयमहितसभंडोत्रक्तिम् निस्या-

जातः यहा मुखरन्धाच्छादकं कोष्ठलण्टमुभयपार्श्वेच्छिद्रत्यभेपितत्वरकान्वितं मुलबन्धनं काष्टमुद्रा तया मुलं नध्नाति । जल-युज्यते इति संप्रेक्ष्यते चेतिसि। 'कहमुदाप मुद्दं वंधयता' यथा कान्ठं काष्ठमयः पुत्तत्को न भागते पत्रं सोऽपि मीनायत्कन्यी आमापितास् आपुच्छ्य, यहूनि सन्वज्ञतानि समनुमान्य संभान्य, गृतीतनिजभाण्डोपक्ररणस्योत्तरिमिमुसं गन्तुं मम

स्थलादीनि सुगमानि, पतेषु स्थानेषु स्विलतस्य प्रतिपतितस्य वा न तत उत्थातुं मम कल्पते। महाप्रस्थानं पर्द ति मरणका

लमाचि कर्तु ततः प्रस्थितः फत्तुमारब्धाः। 'पुन्यावरण्यकालसमयंति' ति पाश्चात्यापराण्यकामयः-दिनस्य चतुर्थप्रारत्लक्षणः।

त्वाविधि च छत्वा पारणादिकमाचरितवान् । इत्रानीं च ष्यं मम श्रेयः फर्तुं, तदेवात-'जाव जलंते' सूरिष रघान

मंगातो महानईओ पन्जुत्तरह, जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवा० २ दनमेहि य लेसेहि य वालुपाए वेदि रतेति, रतिता सरगं

उनगद्रियाए उत्तरामिमुहे संपत्थिते । तते णं से सीमिले तित्यदियसम्मि पुरुवावरण्डकालसमयंसि जेणेत असोगवरपायवे तेणेत उता० २ असोगवरपायवरस अहे कदिणसंकाईयं ठवेति, वेति बङ्कति जाव गंगं महानइं परुचुत्तरति २ जेणेव असी-'पुरारताघरतामाव्यमानिम' ति प्रपेरावो-रावेः प्रवेभागः, अपररावो-रावेः पश्चिमभागः तहाक्षणो यः कालसमयः-काल-रुगमगयः स नथा तत्र राजिमध्याग्धे ( मध्यरावे ) इत्यर्थः । अन्तिकं-समीपं, पादुभूतः । इत ऊद्ध्वे सर्वे निगत्सिद्धे जाव रतायरतकालसमयंति एगे देने अंतियं पाउन्धते। तते णं से देने सोमिलं माइणं एनं नयासी-हं भी सोमिलमाहणा। पन्नह्या दूपन्यहतं ते। तते णं से सोमिले तस्स देवस्स दोनं पि तनं पि एयमइं नी आदाति नो परिजाणइ जात्र तुसिणीए संचि-से सोमिले कन्छे जाय जलेते वागलयत्यित्वारिय कडिगार्सकाइयं गहियम्गिहोत्तमंडोवकरणे कड्मुद्दाए मुहं वंघति २ उत्तराभि-मुहे संपत्यिते । तते णं से मोमिले वितियदिवसमिम पुन्यावरण्डकालसमयंसि जेणेव सत्तिवन्ते अहे कडिणासंकाइयं ठवेति ् वेति बद्रुति २ जज्ञा असोगवरपायवे जाव अगिंग हुणति, कह्मुदाए मुहं वैघति, तुसिणीए संचिष्टति । तते णं तस्स सोमिलस्स पुन्यरतायरत्तकालसमयंति एगे देवे अंतियं पाउन्भूए । तते णं से देवे अंतिलक्ष्मपडिचने जहा असोगवरपायवे गवरपायवे तेणेव उवा॰ २ वेनि रण्ति २ कहमुद्दाए मुहं वंघति २ तुसिणीए संचिद्दति । तते णं तस्स सीमिलस्स पुन्वर-नायर्तकाले एगे देवे अंतियं पाउ॰ तं चेव मणित जाव पडिगते । तते णं से सीमिले जाव जलंते वागलवत्थनियत्थे 🐼 | करेति २ जान मर्लि नश्स्तदेन करेति २ कडमुहाए मुहं नंबति मुसिणीए संचिड्डति । ठते णं तस्स सोमिलमाहणरिसिस्स पुन्न-हित । तते णं से देने सीमिलेणं माहणितिसणा आणाडाइज्ञमाणे जामेय दिसि पाडनभूते तामेन जान पिडगते । तते णं | जाय पडियाने । तते णं से सोमिले फल्ले जाय जलेते वागलवन्यनियत्ये कहिणसंकाह्यं गेण्हति २ कट्ठमुद्दाए मुहं वंपति २

विलेका. उंगरचरपायने तेणेव उंगागते किहिणसंकाइयं ठवेहि वेदि बङ्गति उवलेवणं संमञ्जणं करेति २ कहमुदाए मुद्दं मंथति, विधिता मंघति, उत्तराष उत्तराभिष्ठहे संगरियते। तते णं से सोमिले पंचमदिवस्मिम पुन्नावरण्हकालसमयंसि जेणेन उंतरपायवे उंवर-सावगधम्मे पिडवने, तष् णं तव अण्णदा कदाइ पुन्यरत्त० कुडुम्ब० जाव पुन्यचितितं देवी उचारेति जाव जेणेव असीग-सीमिला ! पन्वह्या दुप्पन्वतियं ते तह चैत्र देवो नियय्यणं भणति जाच पंचमदिवसाम्म पुन्यावरणहकालसमयंति जेणेन कहिणसंकाइये जान कड्युहाए ग्रुहं बंधति २ उत्तराए दिसाए उत्तराए संपरियए। तेते णं से सोमिले चउत्यदित्रसपुन्नाय-चैन भणित जान पिंडगते। तते णं से सीमिले जान जलंते नागलनत्थनियत्थे किशिणसंकाइयं जान कड्मुदाए मुहं पायवस्त अहे फिहिणसंकाइयं ठवेति, वेहं बङ्घेति जाव कड्मुहाए मुहं वंघति जाव तुसिणीए संचिद्धति। तते णं तस्स सोमिलमाहणस्स पुन्नरत्तावरत्तकाले एमे देवे जाव एवं वयासि-हं भी सोमिला 1 पन्वइ्या दुष्पन्वह्यं ते पडमं भणति तहेव त्रिसणीए संचिष्ठति, देवो दीचं पि तचं पि वदति सोमिला । पन्नइया हुप्पन्नइयं ते । तए णं से सोमिले देवेणं दोचं पि तर्च पि एवं घुने समाणे तं देवं एवं वयासि-कहणं देवाणुरिषया । मम दुप्पन्वइतं १। तते णं चे देवे सोमिरुं माहणं एवं वयासि-एवं खछ देवाणुष्पिया ! तुमं पासस्त अरहओ पुरिसादाणियस्स अंतियं पंचाणुञ्जए सत्त सिक्खात्रप् दुवारुतिहोहे रण्हकालसमयंसि जेणेव बडपायचे तेणेव उवागते वडपायवस्स अहे किहिणं संठवेति २ वेहं बङ्गाते उबलेवणसंमञ्जणं करेति वरपायचे तेणेव उवा० २ कहिणसंकाइयं जाव तुसिणीए संचिद्धसि । ततेणं पुन्वरचावरचक्राले तव अंतियं पाउन्भवामि ह भो जाय कहमुहाए मुहं बंथति, त्रिसणीए संचिद्वति । तते णं तस्स सीमिलस्स पुन्नरतावरत्तकाले एगे देवे अंतियं पाउ० तं

 देवमयणिअसि जाय तोगाहणाए सुक्षमहग्गहनाए उत्वन्ते। तते णं से सुक्ते महग्गहे अहुणोवयने समाणे जाव भासामणपञ्ज-नीए। एवं लक्ष गोयमा। सुकेणं महग्गहेणं सा दिन्ता जाव अभिसमन्तागए एगं पिलेओवमठिती। सुक्ते णं भंते महग्गहे ततो
 देनलोगाओ आउवलए कहिं ग० १ गोयमा। महाविद्हे वासे सिन्बहिति। एवं सिक्ष जंत्रु। समणेणं निक्सिवओ ॥३॥ 🛬 | तुमणीण, संचिद्रसि, नं एवं खन्ड देवाणुष्पिया । तब दुष्णञ्चिति । तते णंसे सोमिले तंदेवं बयासि-(कहणं देवाणुष्पिया । | रंतमयणिअसि जाय तोगाहणाए सुष्टमहम्गहनाए उत्वन्ते। तते णं से सुक्ते महम्गहे अहुणीवत्रने समाणे जात्र भासामणपज्ज-मम मुप्पत्यहर्त ? तने णं से देवे सोमिलं एवं बयासि)-जह णंतुमं देवाणुप्पिया ! इयाणि पुन्यपिडवण्णाहं पंच अणुन्ययाहं मयमेव उत्तसंपिजना णं विहरमि, तो णं तुब्स इदाणि सुपन्यहर्प भविजा । तते णं से देवे सोमिलं बंदति नमंसति रजामेव | उत्रसंपज्ञिना णं विद्रति । तते णं सोमिले बहूहिं चउत्यछडुडुमजावमासद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवीवहाणेहिं अपाणं 🐳 | गागा, मामी समीमहे, परिता निग्गया । तेणं कालेणं २ बहुषुत्तिया देवी सीहम्मे कप्पे बहुषुत्तिए विमाणे सभाए सुहम्माए | यद्रुप्तिकाउझयणं ४-जड् णं भंते उबसेवओ एवं खळु जंबू 1तेणं काहेणं२ रायगिहे नामं नगरे, गुणसिलए चेइए, सेणिए है। निक्ताओं सि । नगरं यिगविनसम्यक्यः । अनालोजिताप्रतिकान्तः । शुक्तप्रहर्द्वतया उत्पन्नः ॥ है। वसूप्तियाण्यपने ' उपरोपओं ' सि उत्सेषः-प्रारम्भवाक्यं, यथा-जङ्ग णं भेते समणेणं सिद्धिगङ्नामधेयं ठाणं संपाचिउ-दिसि गाउनभूते जाय पडिमाते। तते णं सीमिले माहणरिसी तेणं देवेणं एवं बुते समाणे पुन्वपिडवनाइं पंच अपुन्वयाई सयमेव ्री मानेमाणे बहुई बामाई समणोबासगपरियांगं पाउणति २ अद्भासियाए संलेहणाए अत्ताणं झुसेति २ तीमं भत्ताई अणसणाए से अनेति २ वर्ग बाम मामान छेद्रिन २ ना नस्त ठाणस्त अणालोइयपडिक्षेते विराहियसम्मने कालमासे कालं किचा सुक्तवार्डसए विमाणे उनवातसभाए शामेण तन्त्रयाणस्य पुरिक्तयाणं तद्यव्यायणस्य अयमट्टे पद्यते, चटाथस्स णं अव्ययणस्य पुरिक्तयाणं के अट्टे पण्णते?

न्तिका. गहुपुत्तियंसि सीहासणंसि चउदि सामाणियसाहस्सीहि चउहि महत्तरियाहि जहा ग्रुरियाभे जात भुऊपाणी विहरइ, इमं न णं प्राप्तिमुपगता ? किण्णा 'गिस्तमण्णामम' दि प्राप्ताऽपि सती केन ऐतुनाऽऽभिमुग्मेन सांगत्मेन न उपाजेनस्य न पथा स्रोम्यतामुपगतिति १ पतं पूषे सत्यात-'पवं राखे' इत्यापि । चाणारस्यां भद्रनामा सार्थनातोऽभूत् । 'अहे' इत्यापि अहे विसे विक्तिणाविउलभगणसयणासणजाणवरणाष्ट्रणे यद्धयणजाष्यभायपणभाभोगपणोगसंगउरे तिक्किधियगउर भत्तापाणे बहुब्सिवासगोमिधिसगवेलकण्पभूष बहुजणस्स अपरिभूष, सुगमान्येतानि, नवरं आळयः-ज्ञात्या परिपूर्णः, ब्बा देनिड्डी पुच्छा जान अभिसमण्णागता। एवं खद्ध गोयमा। तेणं कालेणं र वाणारती नामं नगरी, अंनसालनणे चेइए। तत्थ गं वाणारसीए नगरीए भद् नामं सत्यवाहे होत्या, अञ्चे अपरिभूते । तस्त णं भद्दत य सुभद्दा नामं भारिया शुकुमाला वंजा सीहासणवरंसि पुरच्छामिग्रहा सन्नितना । आभियोगा जहा द्यरियामस्त, द्यारा वंटा, आभिओपियं देवं तदावेह, जाणिनाणं ग्रारियामे, धम्मकहा सम्मता। तते णं सा बहुपुतिया देती दाहिणं भुयं परारिइ देवकुमाराणं अङ्कत्यं, देवकुमारियाण य वामाओ भुयाओ १०८, तमाणंतरं च णं बहवे दारमा य दारियाओ य डिभए य डिभियाओ य विउन्दर, नद्वविहिं जहा सुरियाभी उव दंसित्ता पिडिमते। भेते ति भयनं मीयमे समणं भगनं महानीरं नंदइ नमंगति कूडामारताला नहुपुत्तियाए णं भंते देतीए ता दि-पतस्स ' दिव्या पेविद्यी पुच्छ' चि, फिग्यं रुव्या-केन देतुनोपाजिता ? फिण्णा पत्ता-केन देतुना प्राप्ता डपाजिता सती जीयणसहस्सिविन्छिणं, जाणविमाणनण्याओ, जान उत्तरिक्षेणं निज्ञाणमग्गेणं जीयणसाहरिसप्हिं विग्गहेहिं आगता जहा क्रेनलकरपं जंद्यद्वीचं दीवं विउलेणं ओहिणा आभोएमाणी २ पासित २ रामणं भगवं महावीरं जहा ग्रुरियाभो जाव णमंसिता उता-वृगेवान्, वित्त-विष्यातः। भग्नवार्थवातस्य भागी सुभग्ना सुकुमाला। 'धंषा' ति अवत्यक्तनोभ्यगा

निस्या-

त्रवायम् पनद्रपः आस्यानिमकः-आत्मात्रितः चिन्तितः-स्मरणक्षयः मनोगतो-मनोविकारक्षपः संकल्पो-चिकल्पः समुन्पनः । अहं दारगं या दारियं या पयामि,तं घन्नाओं जंताओं अम्ममाओजाव सुरुद्धें जंतासि अम्मगाणं मणुयजम्मजीवितफ्ले,जासि मने नाणत्यमित्यर्थं, अथवा जासु कूर्पराण्येव मात्रा परप्राणादिसाहाध्यसमर्थः उत्सङ्गनिवेशनीयो वा परिकरो यस्याः न पुत्रस्थणः स जासुक्तुरिमायः । 'समेयान्दे' ति हर्त्रेवं दृद्यं—"अयमेयाक्ते अट्यृत्थिप चितप परिथप मणोगप संकरपे समुप्पजित्था" | अवियाउरी जाणुकोष्परमाता याचिहोस्था। तते णं तीसे सुभहाए सस्यवाहीए अन्नया क्याइ पुन्यरताबरत्तकाले कुर्ड्बजागरिय फलें गुरुष्य न तासां मनुजजन्म जीवितफलं च । 'जासि' ति यासां मन्ये इति वितकांथों निपातः । निजकुश्निसंभूतानि डिम्प्र-गुनगी कोमलक्तमलोपमाभ्यां दस्ताभ्यां गुधीत्वा उत्तक्षे निवेशितानि सन्ति । दर्ति समुल्लापकान्, पुनः पुनः मञ्जुल-ङ्गपुण्याः-गृतमुङ्गाः गृतार्योः-गृतप्रयोजनाः कृतलक्षणाः-सफलीकृतलक्षणाः। 'सुलद्धे णं तासि अगमगाणं मणुयजम्पनीविय-नियकुन्डिसंभूयगाइं यणदुद्धसुद्धनाइं महुरसमुद्धावगाणि मंजुङ्[मम्मण]प्पजंपिताणि यणमुरुक्कक्छदेसभागं अभिसरमाणगाणि | रुमेयाम्जे जाय संकल्पे समुष्पजित्या-एवं खलु अहं भहेणं सत्यवाहेणं सद्धि विज्ञाइं भोगभोगाइं भुजमाणी विहरामि,नो चेवणं त्यानाम् , अत पवाद-जञ्ज कूपराणामेच माता-जननी जानुकूपरमाता, पतान्येच शरीरांशभूतानि तस्याः स्तनो स्पृशन्ति 'अत्याउरि,' नि प्रस्वानन्तर्मपत्यमर्णेनापि फलतो बन्ध्या भवति अत उच्यते-अवियाउरि नि अविज्ञननशीलाऽप-| पन्दर्गित, पुणो य कीमलकममलोयमेहिं हत्येहिं गिण्हिक्णं उच्छंगनिवेसियाणि देंति,समुछावए सुमुहुरे पुणो पुगो मम्मण (मंजुल) निगरं येगं तानि तथा । स्तनमूलात् कक्षादेशभागमभिस्तरन्ति मुग्यकानि-अञ्यकविद्यानानि भवन्ति । पण्हयंति-दुग्यं पियन्ति । रूपार्गात्यर्थः। स्तमकुषे लुङ्गानि यानि तानि नथा। मधुराः समुह्याग येगं तानि तथा। मन्मनम्-अन्यक्तमीपह्नुलितं प्रज

भद्रसार्थवाहगृहमनुप्रविष्टः। तद्रायां चेतित चिन्तितवती (पर्वं वयासि) यथा-विपुलान-समृद्धान् भोगान् भोगभोगान्-अति दाणस्स मिकलायरियाष् अडमाणे भद्रस्स सत्थवाहस्स गिहं अणुपविडे । तते णं सुभद्दा सत्थवाहीतातो अज्ञातो एज्जमाणीजो पा-प्रमणितान् मञ्जुलं-मधुरं प्रमणितं-भणतियँषु ते तथा तान् , इह सुमधुरानित्यमिषाय यन्मञ्जुलप्रमणितानित्युक्तं तत्पुनक-क्तमपि न हुएं सम्भ्रममणितत्वाद्स्येति । 'पत्तो' ति विमक्तिपरिणामादेपाम्-उकविशेषणवतां हिम्भानां मध्यादेक्तरमपि-इमसाइमेणं पडिलाभिना एवं वयासि-एवं सछ अहं अज्ञाओ। भहेणं सत्यबाहेणं सदि विउलाइं मोगभीगाइं धुंजमाणी विहरामि, अन्यतर्वाशेषणमपि डिम्मं न प्राप्ता इत्युपहृतमनःसंकत्पा भूमिगतदृष्टिका करतछपर्यस्तितमुखी ध्यायति। अथानन्तरं संजमेणं तबसा विहरति । तते णं तासि सुन्वयाणं अञ्जाणं एगे संघाडए वाणारसीनगरीए उचनीयमन्त्रिमाई कुलाई घरसप्त-यत्सम्पनं तदाह-तेणं कालेण' मित्यादि। यहेषु समुदानं-मिक्षाटनं यहसमुदानं भेष्टं. तन्निमित्तमहनम्। साध्वीसंधाटको इरियासमितातो भासासमितातो एसणासमितातो आयाणभेडमचनिक्खेवणासमितातो उचारपासवणखेळजञ्जसिषाणपारिहा-मणासमियातो मणगुत्तीओ वयगुत्तीओ कायगुत्तीओ गुत्तिदियाओ गुत्तवंभयारिणीओ बहुरसुयाओ बंहुपरियाराती पुन्याणुः प्पमणिए अहं णं अघण्णा अपुण्णा अक्यपुण्णा एत्तो एगमिन न पत्ता औहय० जाव झियाह। तेणं कालेणं २ सुच्यतातो णं अजातो पुलिं चरमाणीओ गामाणुगामं दूहज्ञमाणीओ जेणेव वाणारसी नगरी तेणेव उवागता, उवागन्छिता अहापिङ्रह्वं उग्गहं २ सति२ हट्ट० खिष्पामेव आसणाओ अब्भुडेति२ सचद्वपयाइं अणुगच्छह्२ बंदह नमंसह,वंदिता नमंसिता विबलेणं असणपाणखा ज्ञयवतः शब्दादीन् उपभुज्ञाना विद्यामि-तिष्ठामि १ बहुपरियातो प्र॰

जेणं यह दाग्गं या दारियं वाषयाण्या ? तते णं ताओ अजाओ सुभइं सत्यवाहिं एवं वयासी-अम्हे णं देवाणुरिपए ! समणी-ओ निन्गंथीओ इरियासिमयाओ जाव गुनवंमचारीओ, नो सन्छ कष्पति अम्हं एयमहं कणोहिं विणिसामित्तए, किमंग पुण 'हमति' (ऽहं मते)। तर्मार्थं मुर्य हिमपि जानीत्वे न बेति ? महिष्ये परिवानं संभावयिन तदेव विद्यामन्त्रमयोगादिकं वक्तु-मार्थ। कैनिन्यतमममैश-' जीवद्य सच्चवर्यण, परयणपरिवड्जणं सुसीलं च। कंती पंजिद्यिनिमाद्वो य भम्मस्स मूलाइं॥१॥" इन्यानिकः। 'पर्यमेगं' ति प्यमेतदिति साच्यीयचने प्रत्या (त्यया) विष्करणम्। पतदेव स्फुटयति- तहमेयं भेते।' तथेवेतत्यया भगगन्यः प्रतिगाय्यन्ति यदेनय्यं गद्य तथेवेतत्। 'अचितहमेयं' ति सत्यमेतदित्ययैः। 'असंदिद्धमेयं' ति संदेहचडितमे-गानी मह्म दियातो बहुणि गामागरनगर जान स्षिणमेसाइ आहिंडह, महूण गईसरतलंबर जान सत्यंबाहप्पभितीण गिहाइ अणु-गक्षी नामि अजाणं अतिए घम्मे सीचा निसम्म हहतुड्डा ताती अजाती तिखुची बंदति नमंसति एवं बदासी-सहहामि णं अ-🜓 नो चेव णं अहं दारमं वा दारियं वा पयामि, तं घनाओं णं ताओं अम्मगाओं जाव एतो एगमवि न पता, तं तुन्मे अजाओं ! बहुणा-जाओं ! निगांथं पावयणं पित्तामि रीएमि णं अञाओं निमांथीओं ! एवमेयं तहमेयं अवितहमेयं जाव सावगधम्मं पिंडवजाए। तम् । यतान्येकाशांम्यत्याय्रम्यय्शंनायोक्तानि सत्योऽयमयां यत्य्यं यद्यं रत्युक्त्वा यद्नते-यांक्तिः स्तोति, 'नमस्यति कायेन पतिस्त, अरिय से केति कहिं चि विज्ञापत्रीए या मंतप्त्योए बा यमणं या विरेयणं वा बरिषकम्मं वा औसहे वा मेसजे वा उबलद् किंगलं तथापि डिस्मायिकं न प्रजन्ये-नजनित्यती अहं, केवलं ता एव स्थियो धन्या यासां पुत्रादि संपद्यत इति खेवपरायणा डिहिमिनण् या समायरिनण् या अम्हे णं देवाषुष्पिष् । णवरं तव विचिनं केविहपण्णनं धम्मं परिकहेमो । तते णं सुभहा सत्य यल मिर, मिष्मा नमेनित्ता सावागमम् पडिवड्स दैवगुरुभमिपतिपत्ति कुक्ते। १ मिनिया प्रकान में मनस्ति च प्रकान में प्रमनति च प्रका

113811 निलेका यथासुसं गेनानुप्रिये । अत्राधे मा प्रतिबन्धं-प्रतिमातकां प्रमादं मा छथाः । 'आनत्मापि य' दि आक्यापनप्रिक्ष सामान्यतः प्रतिपाद्वेः । 'पण्णमणाद्वि य' दि प्रद्यापनाभिष्य-ित्वेपतः फण्तैः । 'स्तणप्तपाप्तिय' दि स्दापनाभिक्ष निस्या-मुगर् सत्थ॰ एवं नदासी-मा णं तुमं देनाणुरिषया ! इदाणि मुंडा जान पन्नयाति । भुजाहि तान देनाणुरिषक् । मण् राक्षि आढाति नो परिजाणति दुनं पितनं पि गदा सत्य॰ एनं नयासी-इन्छामि णं देवाणुरिषया । तुन्मेरिं अन्भणुण्णाया समाणी जाव पन्त्रहत्त । तते मं से भदे स० जाहे नो संनाएति नहू हिं आषत्रणाहि य एवं पञ्चणाहि य सणावणा॰ रिण्णवणाहि य असा भविता अगाराओं जाव पन्नइताल, एवं संपेहति २ चा कछि जेणेन भऐ सत्थवाहे तेणेव उनामते, करतल एवं बनासी-प्यामि, तं इन्छामि णंदेनाषुरिषया ! तुरुभेतिं अषुण्णाया समाणी सुन्ययाणं अञ्जाणं जान पर्वश्वाप् । तते णं से भदे तत्थनाति एवं खन्छ अहं देवाणुरितया ! गुन्मेहिं सिद्धं वाह्याइं विउठाई भीम जाव विह्यामि, नी नेव णं दारमं वा दारियं वा विउलाई भोमगोमाई, ततो पन्छा भुत्तभोई सुन्तयाणं अछाणं जात पनामाहि । तते णं सुभए। सत्थ० भहस्त एयमटं नो | कदाष्ट्र पुरतरत्त कुद्धेन अयमेया जात समुष्पशित्था-एनं सास्त्र असं [मु] भसेणं सत्य विद्यत्यां भोगभोगाधं जात विद-सामि, नो चेत णं आई दारमं या २, तं सेयं लाख ममं कछं पा॰ जाव जलंते भर्स्स आपुन्छिता ग्रुन्यमाणं अञ्जाणं अंतिष् | गिकिविसज्जति । तते जे ग्रुभद्दा सत्थ-समजीवासिमा जाया जाव विद्यति । तते जं तीसे ग्रुभद्दाम् समजीवासिमाष् अण्णदा संबोधनाभिः । 'विषयवणाप्ति य' न्ति विद्यापनाभिक्ष-विद्यपिकाभिः सप्रणयमार्थनैः। नकाराः समुन्तयाथीः। अायित्रमण् या जाव विष्णवित्तण् या ताहे अकामते चेव सुभद्गाण् निक्समणं अणुमणिणत्या। तते णं से भहे स॰ विउलं भागिमनप' नि आस्यानुं या प्रनागियिनुं या संग्रागियनुं या विग्रागियिनुं या न राम्नोतीति प्रक्रमः सुभद्रां भायां यतप्रहणाः
 मिनेगियेनुं भाषः प्रित तथा 'अक्तामग चेव' अनिच्छत्रेव सार्थवाद्यो निक्तमणं-यतप्रहणोत्सवं अनुमनितवान् ( अनुमतवान् )
 प्रनि । कि ग्रुना ? ग्रेडा मिनि शगाराओं अणगारियं पत्त्वश्ति । इत उद्ध्वें सुगमम् । अहामुडं देवाणुष्पिया। मा पडिबंधं। तते णं सा सुभद्दा स० सुन्वयाहि अज्ञाहि एवं बुत्ता समाणी हट्टा २ सयमेव अस्य सामस्यालेकारं ओमुयइ २ सयमेव पंचमुट्टियं होयं करेति २ जेणेव सुन्वयातो अज्ञाओ तेणेव उवा २ सुन्वयाओ सत्य० ज्हायं जाव पायन्त्र्यनं सव्यालंकारविभूसियं युरिससइस्सनाहिणिं सीयं दुरुहेति । ततो सा सुभइा सत्य॰ मित्तनाइ नाय संबंधिसंपरियुता सन्यिद्वीए जाय रवेणं वाणारसीनगरीए मज्हें मज्हेंणं जेणेय सुन्ययाणं अञ्जाणं उबस्सए तेणेय मन्यमाहि पुरतो काउं जेणेव सुन्वया अञ्जा तेणेव उवा २ सुन्वयाओ अञ्जाओ बंदति नमंसति २ एवं बदासी-एवं खलु देवाणुष्पिया सुमहा सत्यवाही ममं भारिया हुड़ा कंता जाव मा णं वातिता पित्तिया सिभिया सिनिवातिया े उवा० 🤏 पुरिसमहस्मवाहिणि सीयं ठवेति, सुमहं सत्थवाहिं सीयातो पचीरुहेति। नते णं भद्दे सत्थवाहे सुभइं ्र विविहा रीयानेका फुसंतु, एस वो देवाणुष्पिया ! संसारभडन्यिमा भीया जम्मणमरणाणं, देवाणुष्पियाणं अतिष् धुंडा भविता 🕌 नाय पन्ययानि, नं एयं अई देवाणुप्पियाणं सीसिणिभियसं दलयामि, पिडच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! सीसिणीभिक्खं। त्रप्तण् ४ उदक्तडावेति, मिनमानि॰ ततो पन्छा मोयणवेलाए जात्र मिनमाति॰ सक्कारेति सम्माणेति, सुभइं

बलिका. 133 अञ्मेगणे जान नित्तिपित्रासं वा पंचणुङ्भवमाणी विहरसि, तं णं तुमं देवाणुप्पिया एयस्स ठाणस्स आलोपहि जाव पन्छिनं जंधास करेह एवं जरूस उच्छो कडीए पिट्टे उरित खंधे सीसे अ करतलपुडेणं गहाय हलउलेमाणी २ आगयमाणी २ सुन्वयातो अज्ञाओ सुभइं अर्झ एवं वयासी-अन्हे णं देवाणुष्पिए ! समणीओ निग्गंथीओ इरियासमियातो जाव गुत्तवंभचा-अप्रे॰ पाए स्यति, अप्पे॰ उड्डे स्यति, अप्पे॰ अच्छीणि अंजेति, अप्पे॰ उसुए करोति, अप्पे॰ तिलए करेति, अप्पे॰ दिपिन्-खेल्लणगाई दलंगति अप्पे॰सज्जलगाई दलयति अप्पे॰सीरमीयणं भुंजावेति अप्पे॰ पुप्ताई ओम्रुयइ अप्पे॰पादेसु ठवेति अप्पे॰ ताणि य खंडालुगाणि य खीरं च पुष्पाणि य गवेसति, गवेसिता बहुजणस्स दारए वा दारिया वा र कुमारे य कुमारि-परिहायमाणी २ पुत्तिषवासं च धूयिषवासं च ननुयिषवासं च नित्तिषिवासं च पचणुच्भवमाणी विहरति । तते णं तातो अजाओ तिम्छुनो आयाहिणपयाहिणेणं वंदइ नमंसइ २ एवं बदासी-आलिने णं भंते। जहा देवाणंदा तहा पन्बहता मज्झोमनण्णा अन्भंगणं च उन्बहुणं च फासुयपाणं च अल्तागं च कंकणाणि य अंजणं च नण्णगं च चुण्णगं च लेखि-याते य र डिंमए य डिंमियाओ य अप्पेगतियाओं अङमंगेति, अप्पेगइयाओं उन्बहोति, एवं अप्पे॰ फासुयपाणएणं प्हाचेति, लए करेति अप्पे॰ पैतियाओं करोति अप्पे॰ छिजाई करेति अप्पेगह्या वन्नएणं समालभइ अप्पे॰ चुन्नएणं समालभइ अप्पे॰ ताव अज्ञा जाया जाव गुनचंभयारिणी। तते णं सा सुभहा अज्ञा अन्नदा कदाइ बहुजणस्स चेडरूने संग्रुन्छिना जाव हिनजाहि। तते णं सा सभद्दा अज्ञा सुन्ययाणं अज्ञाणं एयमड्डं नो आहाति नो परिजाणति, अणाहायमाणी अपरि-रेणीओ नी सछ अम्ह कप्पतिजातककम्मं करिनए, तुमं च णं देवाणु० बहुनणस्स चेडरूवेसु मुच्छिया जाव अज्झोववण्णा निस्या-

113311

🛂 जाणमाणी निक्राति । तते णं तातो समणीओ निम्मंथीओ सुभइं अजं हीलेति निदंति खिसंति गरहति अभिक्षणं २ 🚱 एच्च निवारेति । नते णं वीसे मुमद्दाए अज्ञाए समणीहि निम्मंथीहिं हीहिज्ञमाणीए जान अभिक्लणं २ एयमडे नि-नागिजमाणीए अयमेयास्वे अज्यतिथए जाव समुष्यजित्या—जया णं अहं अगारवासं वसामि तया णं अहं अपवसा, जल्पितं न पं अहं प्रपवसा, जल्पितं न पं अहं प्रतसा, पुर्जित च समणीओ नि- नंगीओ आहे प्रवसा, पुर्जित च समणीओ नि- नंगीओ आहे प्रवसा, हिन च समणीओ जिन नंगीओ अहं प्रवसा जलं सुन्याणं अञ्चाणं जंतियात्रो परिनियन्त्रमित्ता पाडियकं उत्रस्तयं उत्रसंपज्जिता णं विहरित्तए, एवं संपेहेति २ कछं जात जलंते सुन्ययाणं त्रत्राणं अंतियात्रो पडिनियन्त्रमेति २ पाडियकं उत्तसम् उत्तसम्पज्जिता णं विहरति । तते णं सा सुभहा अज्ञा अज्ञाहि अगोरहिया अगितारिता मन्छंद्मती बहुजणस्स चेडरुबेस मुन्छिता जाव अञ्भंगणं च जाव नितिषिवासं च पचणुञ्भवमाणी छेदिना २ तस्म ठाणस्त अणालोइयप्पडिक्षेता कालमासे कालं किचा सीहम्मे कप्पे यहुपुत्तियाविमाणे उत्रवायसभाए देवस-अहान्छेद्विहासी बहुई बासाई सामञ्जयियामं पाउणति २ अद्भासिए संलेहणाए अचाणं तीसं भनाई २ अणसणे 'जात गादिगक्तं उगक्तमं' नि सुबतार्षिकोगाथयात् गुथक् विभिनासुगाथयं प्रतिषद्य विचरति-आस्ते । 'अङ्जारिं अणोदष्टिय' नि में मन्तासुरमास् मुक्तमा प्रत्नेमानं निवारयति सोऽगमष्टिकः तदभावाद्वनपगटिका, अनिवारिता-निपेधकरद्विता, अतपव स्यत्यम्पनिका । मानाद्वानं पार्थे तिष्ठनीति पार्श्वस्या रत्यादि सुमतीतम् । विद्यति । नते णं मा मुमर् अज्ञा पासत्या पासत्यविद्यारी एवं औसण्णा० कुसीला० मंसचा मंसत्तिविद्यारी अद्यान्छंदा यितातीं देनद्संतिस्या अंगुट्स्स असंसेज्ञथाममेनाए औगाहणाए बहुषुनियदेविताए उनक्णा, तेणं सा बहुषुनिया देवी

13311 **ा**लिंगा अद्रणोतवन्त्रमिता समाणी पंत्रविद्याल पद्यसील ज्ञान भासामणपद्यातील। एवं मृत्यु गोयमा ! बद्धपुरित्याल देतील सा 💨 दिन्दा देनिगञ्जी ज्ञान अभिसमण्णामुता । से सेणहेणं भंते ! एवं दुन्य बद्धपुरित्या देती २ १ गोगमा ! बद्धपुरित्या णं देती जं 🚓 पित्रकृतिष्यं। सुरोत्तां दि अस्मितितं असिमानितं ज्बह २ जेणेव समें देशिर देवसया तेणेव बना० २ समस्य देशिदस्स देवस्णो दिन्हं देतिष्ट्रि दिन्हं देवज्युदं दिन्हं देनाथ-मार्ग उबदंशित, से तेणडेणं मोगमा 1 एनं मुन्ति गद्रपुरिया देती २। बद्रपुरियाणं भंते 1 देनीणं केमश्रं फालं दिति पणाचा १ 'उत्तरणाणियं गतेश्व' कि उपव्यासं-प्राय्माननियामकं रात्र भेष्यणात्मात्रमाय मृत् विभित्त कियं प्रतिक्षिं कि पेतृधित गरिता त्रिक्षेत्र, मैत्रयूक्ति-क्रारीयाभरणातीर्म सीतियोगा, पेपानुभाग-अव्भुश्निक्षित्राक्षियदिविधोगा, न्येसस्यानं प्रशेषति शिरायमसिणयमेत' सि गिवण्डा परिणतमात्रीमभोगेतु अस पन गीमनोत्तममनामा। 'क्षेण भ' सि क्षाम् आधुरिष गीवरी-ताकणं ळामणं देव स्वूवणीयता, सम्तरात् भुणप्रका भुणात्र मूक्षणीयाम्यम् परीक्ष्काता-उक्तिनेती क्षेपक्षीप्रक अस पम उत्क्षयानोत्तरव्यीया सामि भभिष्यति । भिष्यमिष्यमिष्यमिष् पश्कितिषयो सुप्तेणं सि प्रतिक्रिति प्रतिमापितं भिममा ! नतारि पिन्नोनमाई ठिई पणाचा । मह्युतिमा णं भंते ! देनी तातो देनछोपाओ आङम्सल्लं डितिक्सल्लं भवः क्रामणं अणंतरं चर्च चक्र्या किंदि मन्तिकृतिति १ किंदि उनवितिति १ मोगमा । क्षेत्र जीनुरीने क्षेने भागो वारो विज्यपिरि-।।ममुले विभेक्पनिवेरो मादणकुलेसि दारियदाम् मनामाविति । तते णं तीरो दारियाम् अम्माणियरो एतारसमे दियसे निति-मनिस्तति । तते णं तं सोमं दारियं अम्पानियरो उम्मुक्तनारमातं विष्णपपपिणगपिते जोकणगपप्रपास परिफ्रतिएणं सुनिणं गाहे जाते समास्य देनिदस्य देनरणो उनस्थाणिनणं करेष्ठ् याते २ नत्ते दारण् म दारिमाण् म डिभण् म डिभिमातो म निउ-ति जान पारसे हि दिवसे हि विशिनति हि अम्मेगारुनं नामिष्टि करेति- होट्यां अम्त्रं स्पीरी दारिमाण् नामिष्टिं गोपा । ति पै ोमा उम्मुतनालमाम शिणातपरिणममेता जोम्यणमम्पुपता रूनेण य जोन्नमेण य सागणेग ग उतिहाउतिहर उतिहरारीम जाव

💸 पडिस्नएणं नियगस्स भायणिज्जस्स रहुकुडयस्स मारियताए दलयिस्सति । सा णं तस्स मारिया भविस्सति 🔀 🕏 छा कंना जाय मंडकांडगलमाणा तिछकेला इन सुसंगोषिया चेलपेला (डा) इन सुसंपरिहिता स्यणकांडगतो विन सुपा- 🛞 माहणी ते हिं बहु हिं दारमे हि य दारिया हि य कुमारए हि य कुमारिया हि य डिभए हि य डिभिया हि य अप्नाइए हि उत्ताण-निस्त्रया सुसंगोविना माणंतीयं जाय विविदा रीयातंका फुसंतु । तते णं सा सीमा माहणी रड्क्डेणं सिंद्धं विडलाइं भीग-मोगाइं भुझमाणी संबन्छरं २ जुयतमं प्यायमाणी सोलसेहिं संबन्छरेहिं बचीसं दारमरूवे प्रयाति । तते णं सा सोमा गम् जाक्तं कृत्यं तेन कृत्या प्रमूतमि वाञ्चितं देयदृज्यं दृत्या प्रमूतासरणाद्भिभूपितं कृत्याऽनुकूलेन यिनयेन प्रियभाषण-तथा भयगौग्येयमित्यादिना 'र्ह्या' बहुभा, 'कैता' कमनीयत्यात्, 'पिया' सद् प्रेमविषयत्यात्, 'मणुणणा' सुन्दर्त्यात्, मे अएहि य अप्नाइए हि य यणियाएहि य अप्नाइएहि पीहमपाएहि अप्ने अप्नाएहि अप्नाइएहि अप्नाइएहि पाक्तममाणेहि अप्नाइएहि | पक्तोत्जाएदि अप्पै० वर्ण सग्रामाणैदि अप्पै० खीरं मग्गमाणेदि अप्पै० खिछणयं मग्गमाणेदि अप्पेगइएदि खज्जमं मग्गमाणेदि अत्ये का मुन्माणिहि पाणिये मन्त्रमाणिहि इसमाणिहि रूसमाणिहि अक्षीसमाणिहि अक्कुस्समाणिहि हणमाणिहि हम्ममाणिहि मुगक्तः मुग्यिक्तानित्र वर्षम्बक्तावित्रमाणनः कुमारकुमारिकावित्यपदेशभाक्तनं डिक्मडिक्सिकाश्च छघुतरतया प्रोच्यन्ते। अध्येके धियम 'गोगमग्री' मि मुन्निद्धः । 'फ्यानमाजैद्धि' ति उन्नह्योद्धः । 'फ्नजोठणप्रि' ति प्रस्वतिद्धः। इसिद्धाः, कव्यद्भिः, पनं 'संयता अण्मया' इन्यापि दर्यम् । आमरणकरण्डकसमानोपादेयत्यादिना । तैलकेला सोराप्ट्रप्रसिद्धो मुन्मयस्तैलस्य 'रयगक्तंच्य' रूपि इन्द्रनीत्यस्टिन्नाशयः मुसंरक्षितः मुस्रोपितश्च क्षियते। 'जुयलगं' दारकदारिकादिक्षं प्रजनितयती। भागनिशिषः, म न भन्नम्याहोष्टनभयाच्च मुख्ड संगीच्यते पवं साऽपि तयोच्यते। 'चेलपेडा खे'ति बक्तमच्चूपेबेत्ययैः

विलेका संचाएमि रहकूहेण सर्द्धि विउलाई जाव विद्यित्त्य । तेणं कालेणं र सुन्वयाओ नाम अज्ञाओ इरियासमियाओ जाव बहुपरि-वाराओ पुन्वाणुपुरिव जेणेव विभेले संनिवेसे अहापहिरूवं ओग्महं जाव विद्यति । तते णं तासिसुन्ययाणं अज्ञाणं एगे संघाडए अण्णया कयाह पुन्वरतावरत्तकालसमयेसि कुडंबजागरियं जागरमाणीए अयमेयारूवे जाव ममुप्पजित्था-एवं खक्छ अहं हमेहिं बहुहिं दारमेहिं य जाव विभियाहि य अप्पेगइएहिं उत्ताणसेजपहिं य जाव अप्पेगइएहिं सुत्तमाणेहिं हुजागृहिं हुजम्मण्हिं हय-भुंजमाणी विहरित्तए। तं धन्नाओं णं ताओं अम्मयाओं जाव जीवियफ्ले जाओं णं वंहााओं अवियाउरीओं जाणुकोप्परमायाओं पुरमिसुगंथगंधियाओ विउलाई माणुस्सगाइ मोगमोगाई भुंजमाणीओ विहरंति, अहं णं अधन्ना अपुण्णा अकयपुण्णा नो विष्पलायमाणेहिं अणुगम्ममाणेहिं रोबमाणेहिं कंदमाणेहिं विलवमाणेहिं क्रवमाणेहिं उक्षत्रमाणेहिं निहायमाणेहिं पलवमा गेहिं देहमाणेहिं वममाणेहिं छेरमाणेहिं सेनमाणेहिं सुनपुरीसवमियसुलिनोबलिना मइलबसणपुन्वड (दुन्वला) जाव अइसु विष्वह्यभगोहि एमपहारपिडएहि जेणं मुत्तपुरीसविमयसुलित्तोविल्ता जाव प्रमदुन्भिगंथा नी संचाएमि रङ्कहेण सिद्धे जाव बीभच्छा परमहुग्गंथा नी संचाएइ रहकूटेण साद्ध विउलाइं भीगभीगाई भुंजमाणी विहरिताए। तते णं से सीमाए माहणीए

निखा-

138

1381 'उपकायमाणेष्टि' ति युद्धच्छिदै, पूत्छपैद्भिः। 'पुच्यड (दुच्यल)' ति दुवैला। 'पुम्पत्ताघरत्तकासमगंति' त्ति पूर्वरात्रशासा-वप्ररात्रश्चेति पूर्वेरात्रापरात्रः स पव कालसमयः कालविशेषस्तस्मिन् राचेः पश्चिमे भाग इत्यर्थः। अयमेतद्रपः आध्याः विमेले सनिवेसे उचनीय जाव अडमाणे रहकूडस्स गिहं अणुपविद्धे। तते णं सा सोमा माहणी ताओ अजाओ एडामाणीओ त्मिकः-आत्माधितः, चिन्तितः-स्मरणक्रपः, प्राधितः-अभिलापक्रपः मनोविकारक्रपः संकल्पे-विकत्पः

१ द्वमाणेषि छ, घ्रामाणेषि फ, ह्यमाणेषि न। २ भुरोमाणेषि प्र॰

त्रामिना एवं वयामी-एवं सन्दु अहं अद्यात्रो म्डुकूडेणं सद्धि विउलाइं जाव संवन्छरे २ जुगलं पयामि, सीलसिं संवन्छ-नेहिं गर्नामं दारमहत्वे पयापा, तते णं अहं तेहिं बहुाई दारएहिं य जाव डिमियाहि य अप्पातिएहिं उत्ताणसिद्धारहिं जाव • पामि २ इट्र० खिलामेत्र आसवात्रो अब्मुट्टति २ सचट्टगयाड् अणुगच्छति २ बंदइ, नमंसङ, विउलेणं असण ४ पडि-• न्नमालिहि र्जातिह नाय नी संचालिम विहरत्त, तिमन्जाणि णं अजाओ तुम्हं अंतिल् घम्मं निसामित्त । तते णं तातो प्रमं मोया निसम्म हड्ड जाव हियया तातो अजाओ बंद्र नमंसइ २ ता एवं बयासी-सहहामि णं अजाओ । निर्माथं अज्ञानो मोमाने माहणीए विचित् जाव केवलिपणाचं घम्मं परिकहेति। तते णं सा सोमा माहणी तासि अज्ञाणं अतिए

 ज्यापता करने एवं वयाती-एवं खेलु मए देवाणुरिक्या शिक्षाणं अंतिए घम्मे निसंते से वि य णं घम्मे इिछते
 जार अभिन्दिन, नने णं यहं देवाणुरिक्या हिन्मेहिं अन्यणुत्राया सुन्यपाणं अज्ञाणं जाव पन्वइत्तए। तते णं से रहकूडे
 मोमं माहिणं एवं वयानी-मा णं तुमं देवाणुरिक्ए! इदाणिं मुंडा भविता जाव पन्वयाहि, भुंजाहि ताव देवाणुरिक्ए! मए
 मोमं माहिणं एवं वयानी-मा णं तुमं देवाणुरिक्ए! इदाणिं मुंडा भविता जाव पन्वयाहि, भुंजाहि ताव देवाणुरिक्ए! मए
 गदि रिउन्गदं भौगमोगांद, तनो पन्छा भुनभोई मुन्ययाणं अञ्जाणं अंतिए मुंडा जाव पन्वयाहि। तते णं सा सीमा मा-पागगणं जाग अञ्भुष्टीमि णं अञ्जातो निग्गंथं पात्रपणं एत्रमेषं अञ्जातो जाय से जहेयं तुन्मे वयह जं नवरं अञ्जातो । रिक्ट अपुरुशिमि। तने णं अहं देवाणुष्पियाणं अंतिए मुंडा जाव पत्ययामि। अहासुहं देवाणुष्पिए। मा पडिचंघं। तते जो सा गोमा माहणी नातो अञातो बंद्रु नमैमह् २ ता पडिविसज्जेति। तते णं सा सीमा माहणी जेणेव रहकूडेतेणेव

क्षात्री परिनित्तमानि र विमेल सनिवेस मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं नेज्य मुन्यमानं अञ्चानं उत्तरसर् तेजेव उत्तार. २ सुन्यमात्री अज्ञाओ |

इगी ग्ड्रम्डस एयमड्रे परिमुणेति । तते णं सा मोमा माहणी प्हाया जार सरीस चेडियाचक्तरालपरिकिण्णा सात्रो पि-

वलिका वंदए नमंसइ पज्जुनासंह। तते मं ताओ सुन्वयाओ अज्ञाओ सोमाए माहणीए विचिनं केनलिपण्णनं धम्मं परिकहेति जहा जीया बज्ज्ञंति। तते णै सा सोमा माहणी सुच्ययाणं अज्ञाणं अंतिए जाव हुत्रालसिवेहं सावगयम्पं पर्डियञ्जर २ सुच्ययात्रो अञ्जायो वंदए नमस्तर २ ता जामेव दिसि पाउच्यूआ तामेव दिसं पर्डिगता। तते णै सा सोमा माहणी समणोत्रासिया जाया अभिगत जाय अप्पाणं मानेमाणी विहरति । तते णं ताओ सुन्ययाओ अजाओ अणादा कदाह विमेलाओ संनिचेसाओ पिङिनिम्खमंति, बिह्या जणवयविहारं विहरंति। तते णं तात्रो सुन्त्रयात्रो अज्ञाओ अण्णदा कदाह पुन्ताणु० जाव विहरंति। 113411

तते णं सा सीमा माहणी इमीसे कहाए लद्बड्डा समाणी हड्डा ण्हाया तहेच निग्गया जान बंदह नमंसह २ घम्मे सीचा जान नमरं रड्डक्डं आपुच्छामि, तते णं पन्नयामि। अहासुहं०। तते णं सा सोमा माहणी सुन्वपं अज्ञं बंदह नमंसह २ सुन्वयाणं

अहासुहं देवाणुप्पिए रीमा पिडवंथं। तते णं रहुकूडे विडलं असणं तहेव जाव पुन्नभवे सुभद्दा जाव अजा जाता, इरियासमिता

अंतियाओ पिडिनिक्खमइ २ जेपोय सए गिहे जेपोय ग्डेक्नुडे तेपोय उत्रा० २ करतलपरिगाइ० तहेव आपुच्छइ जाय पब्यह्ताए ।

गोयमा। महा-जाव गुनवंभयारीणी। तते णंसा सोमा अञ्जा सुन्वयाणं अञ्जाणं अतिए सामाइयमाइयाइं एक्नारस अंगाइं अहिजइ २ वहू हिं छड्डमि(दसम)दुवालस जाव भावेमाणी बहुई वासाइं सामण्णपरियागं पाउणति २ मासियाए संलेहणाए सिंडे भत्ताइं अणसणाए छेदित्ता आलोइयपिडिकंता समाहिपत्ता कालमासे कालं किचा सकस्स देविंदस्स देवरण्णो सामाणियदेवत्ताए उत्रविज्ञिहिते, तत्य णं अत्येगइयाणं देवाणं दोसागरीवमाइं ठिई पण्णत्ता, तत्य णं सोमस्स वि देवस्स दोसागरीवमाइं ठिई पण्णत्ता। से णं भंते सीमे देवे ततो देवलोगाओ आउक्खएणं जाव चयं चह्ता कहि गच्छिहिति? कहि उववज्ञिहिति? । विदेहे वांसे जाव अंद काहिति। एवं खछ जंत्र्। समणेणं जाव संपत्तेणं अयमट्टे पण्णते ॥४॥

जह में मेंने! मममेमें भगन्या जाव सप्तेमं उत्तेवत्रो एवं खळ जंत्र! तेमं कालेगं २ सयि हि नगरे, गुणिसिल ए सैणिए गया. सामी ममोनारिने, परिमा निग्गया, तेणं कालेणं २ पुष्णभद्दे देवे सोहम्मे कप्पे पुष्णभद्दे विमाणे सभाए मुरम्माए पुत्राभद्दिम मीद्रामणिस चटदि सामाणियसाहस्सीहिं जहाष्ठ रियामो जाव बचीसतिविहं नद्दविहिं उबद्गिता नाहानई परिक्यानि अके। नेणं कालेणं २ येरा मगवंत्रो जातिसंपण्णा जाव जीवियासमरणमयविष्यमुक्का चहुस्सुया बहुप-जड़ णं मंते! समणेणं भगवया उक्सेवओ एवं सकु जंतू! तेणं कालेणं २ रायितिहे नामं नगरे, गुजसिलए चेइए, जामेंग दिगि पाडच्यूने तामेंग दिगि पडिगते क्रडागारमाला युव्यमग्युच्छा एवं गोयमा। तेणं कालेणं २ इहेन जंतुहीने शीवे माग्हे गाग्ने मणिगङ्या नामे नगरी होत्या, रिद्धः चंदो, ताराहणे चेह्यु. तत्य णं मणिनङ्याए नगरीए युष्णभहे नाम रियाम पुत्य गुर्गुरंग जात्र ममोसदा, परिसा निम्मया। तते णं से पुण्णभद्रे माहाग्रई इमीसे कहाए लद्ध्डे समाणे हडु जात्र पृष्णभीए गंगर्ने तहेत्र निमान्छई जात्र निक्लंतो जात्र गुरावंभचारी। तते णं से पुण्णभद्रे अणगारे भगवंताणं अतिए देगिश्ची जान अमिनमच्याताता। पुष्णभद्सन णं भंते। देवस्त केवइयं कालं ठिई पण्णचा। नोयमा। दो मागरीवमाइं टिडं पष्णना। पुष्णभद्णं भंते। देव तातो देवलोगातो जाव कहिं गडिछहिति? कहिं उवचजिहिति? गोयमा महाविदेहे नामाइनमादिनाई एतास्त अंगाइ अहे अह दि च उत्यह इड चाच भाविता बहुई वासाई सामण्णपरियानं पाडणति २ गमियाए मंदेहणाए निर्दि भनाई अजमणाए छेदिना आलोइयपडिकंते समाक्षिपने कालमासे कालं किना सीहम्मे कप्पे कुन्यभेरे विमाणे उन्दर्गनभाने देवसयणिजंसि जाव भासामणपञ्जतीए। एवं खलु गोयमा कुण्णभेद्रंणं देवेणं सा दिन्या क गागे मिटिसहिति जाय अने काहिति। एवं खद्ध अंत्रु। समयोणं मगवता जाव संपनेणं निक्सेवओ ॥५॥ जह में मंत्री मगरीलं भगतमा जान सम्बन्ध उन्हें जन जन जन के बन

चेइए, सीणिए राया, सामी समोवसरिते। तेणं कालेग २ माणिमदे देवे सभाए सुहम्माए माणिमहंसि सीहासणंसि चउहिं ब्यता ८। नचमे हस्तिनाषुरवास्तब्यस्य द्विसागरीपमायुष्कतयोत्पज्ञस्य पैवस्य यळनामकस्य वक्तब्यता ९। वृद्यमाध्ययनेऽणाः एवं दत्ते ७ सिवे ८ बले ९ अणाहिते १० सन्वे जहा पुण्यभदे देवे। सन्वेसि दोसागरीयमाइं ठिती। विमाणा देयसरि-सनामा। पुन्वभवे दत्ते चंदणाणामए, सिवे महिलाए, बले हरियणपुरे नगरे, अणाहिते काकंदिते, चेह्याइं जहा संगहणीए।। सामाणियसाहस्सीहिं जंहा. पुण्णभहो तहेन आगमणं, नद्मविही, पुन्नभनपुन्छा, मणिवई नगरी, माणिभहे गाहानई थेराणं अतिए पन्वजा एकारस अंगाई अहिज्जति, बहुई नासाई परियातो मासिया संलेहणा सिंह भनाई माणिभहे निमाणे उन-इत्याच्या अध्ययनानाम् । द्यतीयवगोऽपि व्याध्ययनातमकः, पुष्पिकाद्यव्यामिधेयानि च तान्यध्ययनानि, तत्राधे चन्द्रज्योति-पञ्चमेऽध्ययये पूर्णमद्रवंकल्यता ५। पन्डे माणिमद्रदेववक्तज्यता ६। सप्तमे प्राम्मविकचन्द्रनानगर्यां वृत्तनामकदेवस्य ग्रिसागरो पमस्थितिकस्य वक्तव्यतं ७। अष्टमे शिवगृष्यति (तेः) मिथिछावास्तव्यस्य ऐवत्वेनोत्पजस्य धिसागरोपमस्थितिकस्य वक्त-डियगुरुपतेः काकन्दीनगरीवास्तब्यस्य ग्रिसागरोगमायुष्कतयोग्पज्ञस्य देवस्य चक्कवता १० । इति . सृतीयवर्गास्ययनानि ॥३॥ इह त्रन्थे प्रथमनगौ व्याष्यमात्मको निरयावन्त्रियाख्यनामकः। जितीयवगौ व्याष्ययनात्मकः, तत्र च फल्पावतेतिका क्षेत्र्वक्तक्यता १। द्वितीयाध्ययये सूर्यक्कव्यता २। हतीये घुक्तमदाष्रद्वक्तक्यता ३। चतुर्थाध्ययने यहुपुषिकाऐबीयक्तव्यता ४ वाती, दोसागरीवमाई ठिई, महाविदेहे वासे सिन्सिहित। एवं खलु जंबू ! निक्खेवओ ॥६॥ ॥ ततिओ बग्गो सम्मत्तो॥ 113611

(°)——

त्रर् पं भंने समणेणं मगवता उक्षेत्रत्रो जाव द्स अञ्झपणा पण्णता।तं जहा-'तिरि-हिरि-धिति-किति (ती)त्रो

अशिया भूया मार्म स्तिया होत्या सुर्जु। सुरुकुमारी जुण्णा जुष्णकुमारी पडितपुतत्थणी बर [ग] परिबज्जिया (पक्सोजिया)

उत्नाणं नक्ष्यमा वम्मस्य पुष्फनुस्राणं दस अब्झयणा पष्णता। पदमस्य णं भंते उक्सेत्वो, एवं खलु जंतु। तेणं कालेणं २ (४) मार्गागंद नगरं गुणसिल्मः चेहम् सेणिमः गया सामी समीसडे, परिसा निम्मया। तेणं कालेणं २ सिरिदेनी सीहम्मे कप्पे (४) मृद्धि (द्री)-तन्त्री म होड़ बोचन्या। इताद्वी-सुगद्वी, स्सदेधी-गंघदेवी य ॥१॥" जह णं भंते समणेणं भगवया जाव संपत्ता २ गणगिहै नगरे गुणसिलम् नेइए जियसम् सया। तस्य णं स्थितिहै नयरे सुर्सणो नामं गाहाबई परिवसति, अद्रे। तस्स तं गुरंगणस्य गाहाबहस्स पिया नामं भारिया बेल्या सीमाला। तस्स णं सुरंसणस्स गाहाबहस्स धूया वियाल गाहाबितिणीए निस्निरिमण् विमाणे मभाण् मुहम्माण् मिरिसि मीहासर्णसि चउहिं सामाणियसाहस्सेहिं चउहिं महत्तियाहिं सपरिवासिं बदा गङ्गुभिया जान मद्रविहि डयद्मित्ता पडिमाना। नवर् दारियाओ नित्य। पुन्वभवपुन्छा। एवं खळ जंबू ! तेणं कालेणं

• मगुरेनगीऽपि युवारमयमामकः औहीचुनिक्षतिवृद्धिक्ष्मीस्वादेवीसुरादेवीरसदेवीगन्धदेवीतिवक्तव्यताप्रतिम्बार्ष्ययक् • सामकः। यत्र शहिनी नीमने स्नोत्मदा मगवतो महावीरस्य नाद्यदिषि दारक्षिकुर्यणया प्रदृशे स्वस्थानं जनाम। प्रामिदे स्तमके सुक्रमणेह विभाषा भागिमा अञ्च स्वस्तात्ति स्तिक्षिक्षेत्रणया प्रदृशे स्वस्थानं जनाम। प्रामिदे

गतमुर्दे मुक्तमपुत्रायेः त्रियाया भाविया अङ्गा भृतानक्ती अभवत् । म केनापि परिर्णाता । पतिनपुत्रहत्ते जाता । ' यर स पर्वाश्यिता' । परिवश्यियां यर्गित्यमनित्रा सर्वाश्यिताऽभूत् । मुगमं सर्वे याबच्चनुर्यवर्गस्माप्तिः ॥

माना के हिन्दी के माना ने माना है के माना है किए माना है के माना है के माना है के माना है कि माना है माना है कि माना है म

वलिका. यावि होत्या । तेणं कालेणं २ पासे अरहा धुरिसादाणीए जाव नवरयणीए, वण्णओ सी चेव, समीसरणं, परिसा नि-एवं सछ अम्मताओ पासे अरहा पुरिसादाणीए पुन्नाणुपुनिंन नरमाणे जान देवगणपरिचुडे विहरति, तं इन्छामी णं अम्म-ग्गया। तते गं सा भूया दारिया इमीसे कहाए लद्धड्ठासमाणी हड्जनुड्डा जेणेन अम्मापियरी तेणेन उना॰ २ एवं नदासी-निरया-

वाओ तुन्मेहिं अन्मणुण्णाया समाणी पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स पायनंदियागमित्तए। अहासुहं देनाणुप्पिया मा

ध्रमिमयाओ जाणप्पनराओ पचीरुहिता चेडीचक्षवालपरिकिण्गा जेणेव पासे अरहा पुरिसादाणीए तेणेव उवा॰ २ तिक्छु-वंदति २ एवं बदासी-सइहामि णं भेते निम्मंथं पावयणं जाव अञ्चेष्ट्रिमि णं भेते निग्गंथं पावयणं से जहे तंतुञ्मे बदह ज़ं, त्तो जाव पञ्जुवासति। तते णं पासे अरहा पुरिसादाणीए भूयाए दारियाए तीसे महइ० धम्मकहाए धम्मं० सीचा णिसम्म हट्ट० ाडिबंधं। तते णं सा भूया दारिया ण्हाया जाव सरीरा चेडीचक्षत्रालपरिकिण्णा साओ गिहाओ पडिनिक्समति २ जेणेव रायितिहं नगरं मज्झे मज्झेणं निम्मच्छति २ जेणेच गुणसिलए चेइए तेणेव उवा॰ २ छनादीए तिरथकरातिसए पासिते, 

नवरं देवाणुष्पिय ! अम्मापियरो आपुच्छामि । तते णं अह जाव पच्चइत्तए । अहासुहं देवाणुष्पिया ! तते णं सा भूया दारिया तमेव घम्मियं जाणप्पवरं जाव दुरुहति २ जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव ज्वागता, रायगिहं नगरं मज्झे मज्झेणं जेणेव सए गिहे तेणेव उवागता, रहाओ पचौरुहिता जेणेव अम्मापितरी तेणेव उवागता, करतळ॰ जहा जमाली आपुच्छति।

अहासुई देवाणुप्पिए। तते णं से सुद्रमणे गाहावई विउलं असणं ४ उवक्तडावेति, मित्तनाति आमंतेति २ जाव जिमिय

भुनुनरकान्ध्र मुद्देभूते निक्लमणमाणिया कोड्विय युरिसे सहावेति २ एवं बदासि-लिप्पामेव भी देवाणुष्पिया । भूपादारि-माए गुरिसमहस्मयाहिणीयं सीयं डयड्डोह २ जाव पचाष्पणह । तते णं ते जाव पचष्पणीत । तते णं से घुदंसणे माहायई मुयं दारियं ज्वायं जाव विभूमियसरीरं पुरिससइस्सयाहिणि सीयं दुरूइति २ मित्तनाति० जाव रवेणं रायगिहं

या पित्रतं या निर्गाष्टियं या चैनेति । तने णं नानो पुष्फचूळातो अज्ञानो भूषं अञ्जं एवं बदासी-अस्हे णं देवाशुरिषए देवागुणिया ! संसारभ डिन्यमा भीयः जाव देवाणुष्पियाणं अतिष् मुंडा जाव पञ्चयाति २ तं एयं णं देवाणुष्पिया ! सिस्ताणि-अरंदा॰ एवं गुनाममाणी इहा उत्तरपुरिन्छमं सयमेव आभरणम्हालंकारं उम्मुयङ्, जहा देवाणंदा पुष्फचूलाणं अतिए जार मुनवंभयारिणी । तरे णं सा भूना अजा अष्णदा कदाइ सरीरपांत्रोसिया जाया याति होत्या, अभिक्खणं २ हत्ये नतरं महां महोपं तेणेय गुणसिलए नेइए तेणेय उयागते, छत्ताईए तिल्ययगतिसए पासति २ सीयं ठावेति २ भूयं दारियं मीयात्री पनोक्तेति २ । तते णं तं भूयं दारियं अम्मापियरो पुरतो काउं जेणेय पासे अरहा पुरिसादाणीए तेणेय उनाएने. तिस्तुनो बंदति नमंगति २ एवं बंदासी-एवं खलु देवाणुपिया । भूया दारिया अम्हं एमा ध्या ईडा, एस णं मिक्ते रजगि, पडिच्छेतु णं देवाणुष्पिया । सिस्सिणीमिक्तं । अहासुहं देवाणु० । तते णं सा भूता दारिया पासेणं भोगति, गारे गोगति एवं गीमं घोवति, ग्रहं घोवति, यणगंतराइं घोवति, कक्लंतराइं घोवति, गुष्कंतराहं घोवति, जस्य जस्य पि य में ठामें या मिड्से या निसिहिये वा चेतित तत्य तत्य वि य में पुड्यामेत पाणएमं अञ्भुक्सेति । ततो पन्छा ठामें

देवाणुप्पिय् इ.स.

भासामण ग्डाचीए पडाचा । एवं खछ गोषमा । सिरीए देवीए एसा दिन्या देविड्डी रुद्धा पना, ठिई एंगं परिओवमं । सिरीणं मंते देवी जाव कहिं गच्छिहिति ? महाविदेहे वासे सिज्झिहिति । एवं खछ जंत्र । निक्खेवओ । एवं सेसाण वि समणीओ निग्मथीओ इरियासमियाओ जाव गुचनंभचारिणीओ, नो खलु कप्पति अम्हं सरीरपाओसियाणं होताए, तुमं च णं देवाणुष्पिए सरीरपाओसीया अभिक्लणं २ हत्ये घोवसि जाव निसीहियं चेतेहि, तं णं तुमं देवाणुष्पिए अज्ञा अणाहाष्ट्रिया अणियारिया सच्छेदमई अभिक्सलं २ हत्ये घीत्रति जाव चेतेति । तते गं सा भूया अञ्जा बहु हि कप् सिरिवर्डिंसए विमाणे डववायसभाए देवसयणिङ्जंसि जाव तोगाहणाए सिरिदेविचाए उववणा। पंचविद्याए पडातीए नवर्ष्टं भाणियन्वं, सरिसनामा विमाणा सोहम्मे कप्पे युन्नभवे नगरचेह्यपियमादीणं, अप्पणो य नामादी जहा संगहणीए, ग्न्या पासस्स अंतिए निक्खंता । तातो पुष्फचूलाणं सिस्सिणीयातो सरीरपाओसियाओ सन्त्राओ अणंतरं चयं चड्ना एयस्स ठाणस्स आस्रोएहि नि, सीमं जहा सुभद्दाए जान पार्डियक्षं उत्रस्सयं उत्रसंपिअता णं निहरति। तते णं सा भूता चउत्यछद्र॰ वहुई वासाई सामण्यपरियागं पाउणिचा तस्त ठाणस्त अणालोइयपडिकंता कालमासे कालं किचा सीहम्मे नरया-

विलक्षा.

॥ चउत्थवम्मो सम्मत्तो ॥

वाहदमा ५.

जह मं मंत्रे उक्तेनजी उन्गाणं नडस्यस्त यगास्त पुष्फत्र्जाणं अयम्हे पण्णते, पंतमस्त णं भंते। बग्गस्त

😜 | द्वास्त अन्त्रत्या प्रयाता, नं बहा-"तिसंडे १ मात्रति २ वह ३ वहे ४ प्राता ५ जुनी ६ दसरहे ७ दहरहे ८ य

मकारण्यू ९ मनापण्यू १० दममण्यू ११ नामे सययण्यू १२ य ॥१॥" जह णं भंते! समणेणं जात्र हुवालम्र अब्हायणा क्नाना, परमस्य णं भंते! उम्नेवजो। एवं खन्ड जेचू! नेणं कालेणं २ वारवह नामं नगरी होत्या हुवालम्रजीयणायामा जात पणमलं देनलोणभूषा पासादीया दरिसणिज्ञा अभिस्या पडिस्वा। तीसे णं वास्वहंए नगरीए बहिया उत्तरपुर-

परिमनापिरामे इंगमियम् रकानमास्मकाममयणमालाकोङ्ककुलोगवेते । तदकदमविषर्उङभर्षवालसिहरप्वरे अञ्छरागुण-

िछमे सिमीभाए एथ जो रेयए सामं पन्यए होत्या, तुंगे गागणनलमणुलिह्नसिंहरे नाणाविहरुम्समुन्छगुरमलतायछी-

रिम्मिनिजासमिक्यमंमिनित्र निव्यत्यवाए द्वाएवरवीरगुरिमतेलोक्ष्यलवगाणं सोमे सुभए पियद्वणे सुरुषे पातादीए

जार परिस्थे। गर्म में रेनम्पस्त पत्रमस्त अर्हामामेंने एत्य में नंदणनमे नामं उजामे होत्या, सन्नोटमपुष्फ जान

उनंगानं यिन्द्रमानं गमणेनं मगत्या जाव संपत्तेणं के अड्र पत्णते ? एवं खिन जंतू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव

ग्असम्सं गन्निमाने माद्यारणयनानि प्रजमानि नित्रदे हत्यादीनि । प्रायः सर्वोऽपि सुगमः पञ्जमयर्गः, नवरं

13811 चलिका ' चिराईप ' ति चिर:-चिरकाल आहिनिवेग्रो यस्य तिच्चरादिकम् । 'मह्नय ' ति ' मह्नया हिमयंतमलयमंदरमहिदसारे ' पुरिषयं जक्खाययणं । से णं सुरिष्षिष् जक्खाययणे एगेणं महता वणसंडेणं सन्त्यो समंता संपरिक्षिते जहा पुण्णभहें मोलसण्ह राइसा-अधेनाणं गणिया-अरि-दरिसणिङ्जे । तत्थ णं नंदणवणे उञ्जाणे सुर्पाप्यरस जक्खरस जक्खायतणे होत्था चिराईए जाव बहुजणो आगम्म अचेति जाव सिलावझते । तत्थ णं बारवईए नयरीए कण्हे नामं बासुदेवे राया होत्था जाव पसासेमाणे विहरति । से णं तत्थ स-विहरति । तत्य णं वारवईष नयरीष चलदेवे नामं राया होत्था, महया जाव रजं पसासेमाणे विहरति । तस्त णं वलदेवस्स रण्णो रेवई नामं देवी होत्था सोमाला जाव विहरति । तते णं सा रेवती देवी अण्णदा कदाइ तिम तारिसग्सि सयणिअंसि जाव सीहं सुमिणे पासित्ता णं॰, एवं सुमिणदंसणपरिकहणं, कलातो जहा महावलस्स, पंनासतो दातो पण्णासरायकण्णगाणं एगदिवसेणं पाणिं॰ नवरं निसहे नामं जाव उर्िंप पासादं विहरति। तेणं कालेणं २ अरहा अरि-साहस्तीणं, अण्णेसि च बहुणं राईसर जाव सत्थवाहप्पभिईणं वेयड्डगिरिसागरमेरागस्त दाहिणङ्कभरहस्स आहेवचं जाव इनेमी आदिकरे दसधणूई बण्गतो जाव समीसरिते, परिसा निग्गया । तते णं से कण्हे बासुदेवे इमीसे । पैचण्हं महावीराणं, उग्मसेणपामीक्लाणं रक्षदीसाए वीरसाहस्सीणं, रुप्पिणिपामोक्खाणं सोलसण्हं देवीसाहस्सीणं, अणंगसेणापामोक्खाणं पञ्जाणपामीकःवाणं अद्धडाणं क्षमारकोडीणं, संचपामीक्खाणं सडीए दुईतसाहस्सीणं, इत्यादि दक्यम्, तत्र महादिमवदाद्यः पर्वतास्तद्वत्सारः प्रधानो यः ा्रिषक्षयपामीक्खाणं दसण्हं दसाराणं, बलदेवपामीक्खाणं

113611

निभग्राष्ट्रिमक्षारमपुरम्णं अप्पाइया ह्यमया जाय पुरिस्वम्पुरापरिक्षिता जेणेव कण्हे वासुरेवे तेणेय ज्ञा॰ २ कातल॰ कर्लं माम्देवं जएणं विज्ञाणं बद्धावेति । तते णं से कर्लं वासुदेवे कोडंविपपुरिसे एवं वयासी-किप्पामेव मो देवाणुरियमा आभितेणक्षित कर्णेह ह्यमयरहप्तर जाव पद्मप्पिणंति । तते णं से कर्ण्हे वासुदेवे मज्ञायदे जाव दुरूडे अट्टट्टमंगलमा ज्ञा कृणिण सेयम्तामिहे इत्यापित हिले मित्रीहि निर्मा कृणिमु सिन्मे निर्मा के महिले वाव स्थे वास्तु नगरि मन्त्रेणं सेसं जहां कृणिओ जाव पञ्ज्ञवास् । तते णं नस्य निग्नम निग्नम कुणारस उरिप पामायगरायस ते महता जगसहं च जहा जमाली जाव धम्मं सोगा निम्मम गणिया गहस्मा अन्ने य बहुत्रे ग्रह्मर जाव सत्यवाहप्पितितो ज्याया जाव पायन्छिता सन्वालंकारविभूसिया जद्या-पित्रमें। गेणं क्रान्तेणं २ अस्ता अस्डिनेमिस्स अनेनासी बरद्ने नामं अणगारे उरान्ते जाय विहरति । ततेणं से बरद्ने गमाण डेडुनो एतो य कुर्नेषियपुरिसे सदावेति २ एवं बरासी-तिष्णामेव देवाणुष्पिया ! सभाए सुहम्माए नामुदाणिगं मेरि नालेहि । तने णं से कुडुंचियपुरिसे जात्र पडिसुणिना जेणेत्र सभाए सहम्माए सामुदाणिया मेरी नेजेंत्र उता० २ वं मामुदाजियं मेरि महता २ महेणं तालेति । तते णं तीसे सामुदाणियाए मेरीए महता २ सहेण तास्यिए समाणीए समुद्विजयपामीक्ता दस द्मारा देवीओ जण भाणियन्ताओ जात्र अणंगसेगापामीक्ता अणेगा सामग्यमं पडियञ्जति २ रिंदू नमंगर् २ एवं ग्रामी-मह्दामि णं भंते निगंधं पात्रयणं जहा नित्तो जात

निलेका भारहे बासे रोहीडए नामं नगरे होत्था, रिद्ध, मेहवने उजाणे मणिदत्तरस जक्खरस जक्खाययणे। तत्य णं रोहीडए नगरे महब्बले नामं राया, पडमांबई नामं देवी, अन्तया कदाइ तैसि तारिसगंसि सयणिज्ञांसि सीहं सुमिणे, एवं जम्मणं अणगारे निसढं कुमारं पासति २ जातसद्धे जाव पच्छुवासमाणे एवं चयासी-अहो णं मंते ! निसढे कुमारे इंडे इड्डरूवे तेते कंतरू वे एवं पिए मणुनए मणामे मणामरूने सीमे सीमरूने पियदंसणे सुरूने, निसहे णं भंते ! कुमारे णं अयमेयारूने । णुयंहड्डी किणा लद्धा किणा पत्ता पुन्छा जहा स्रियाभस्स, एवं खल्ड वरद्ता। तेणं कालेणं २ इहेन जंबुदीने २ निरया-|| %||

तस्स वारंग-त्याने अनेव माणियन्नं जहा महन्यलस्स, नवरं वीरंगतो नामं भतीसतो दातो बनीसाए रायवरकत्रमाणं पाणि जाव ओगिजामाणे २ पाउसवरिसारचसरयहेमेतिपाम्हवसंतै छिप्पि उऊ जहाविभवे समाणे २ इंड सह जाव विहरति । तेणं कालेणं २ सिद्धत्था तस्त कुमारस्त उर्षि पासायवरगतस्त तं महता जणसहं च जहा जमाली निग्गतो धम्मं सीचा जं नवरं देवाणुरिपया नाम आयरिया जातिसंपन्ना जहा कैसी, नवरं यहुस्सुया यहुपरिवासा जेणेव राहीडाए नगरे जेणेव मेहवने मणिद्तस्स जक्खर्स जक्खाययणे तेणेव ज्वागते, अहापिङ्र्वं जाव विहरति, परिसा निग्गया । तते ण

गातिणं से बीरंगते मणगारे सिद्धत्थाणं आयरियाणं अतिए सामाइयमादियाइं जाव एकारस अंगाइं अहिजति २ बहुईं जाव चउत्थ जाव संलेहणाए अचाणं श्रुप्तिचा

||So||

अम्मापियरी आपुन्छामि जहा जमाली तहेव निक्लंती जाब अणगारे जाते जाव गुत्तबंभयारी

भनसर्थ अणसणाए छेदिना आलोइय समाहिपने कालमासे काल किचा बंभलोए कप्पे

अप्पाणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णाई पणयालीसवासाई सामत्रपरियायं पाडणित्ता दोमासियाए

उन्नेत्र। तस्य मं अन्येषद्यानं देतानं दमनाष्त्रोत्रमाइं ठिईं पत्रता। तस्य मं वीरंगयस्त देनस्त दससाषाीत्रमादं ठिईं पण्णत्ता। में नं मीर्मने रेगे ट्राकीमाओ आउमलम्मं जाव अणंतरं चयं चड्ना इहेव बारवहंग. नयरीए चलदेवस्स रत्नी रेवईए देवीए मस्य अगमेगार्दा अन्यशियरं जान नियाणिया अद्वासाहि ममणसहस्सेहिं जान नंदणनणे उजाणे, परिता नि-निश्तेला नेमं अहं अन्हें अन्हिनेमिं वेहिजा जाव पञ्ज्यासिजा। तते मं अन्हा अन्हिनेमी निश्वस्त कुमा-म्भागासम्पिभित्रो ने णं अरिद्रनेमी नंदित नमंत्रति जाव पञ्जुवासित, जित णं अरहा अरिद्रनेमी पुरुवाणुषुरिंय नंदणवणे विहरमि। नं एनं नन् नन्द्वा। निमदेणं कुमारेणं अवमेयार्त्वे औराले मणुयद्द्वी लद्धा र । पभू णं भंते । निमदे कुमारे कृष्णित पुननाए उनक्षा तते वं मा रेवती देवी नंति नारिसमंति सयणिज्ञित सुमिणद्रमणं जान उर्वि पासाययराति रूनेगान अन्त्रशिषण् - गन्ना मं ने गापागर जाव संनिवेगा जन्य मं अरहा अरिट्डनेभी विहर्गि, घत्रा मंते गईसर जाव देवाण्टियाणं अतिए जाय वव्यह्तए १ हैता वभू । से एवं भेते भेते । इह बरद्ते अणगारे जाय अप्वाणं भावेमाणे विहरति। न्ते जं अन्त अन्द्रिमी अप्पदा कराइ बार्वतीओ नगरीओ जाव बहिया जणवयविहार विहरति, निप्ते कुमारे ममनीमामम् जाए अभिमनजीयाजीये जाय विद्रशति। तने णं से निमडे कुमारे अष्णया कयाइ जेणेव पीसहसाला तेणेव उत्ताः २ जाव रुव्यमंपागेवमते विद्यति । तते णं नस्त निसवस्त कुमारस्त पुर्व्यस्तावस्त । भम्पजागरियं जागरमाणस्त मागा, नमें में निमटे कुमारे द्मिमें क्याए लदटे नमाणे ३३० नाउम्बेटेणं आसरहेणं निमाते, जहा जमाली, जान

मगरमिनमनिन्द्रीयामहरम्थ्याद्रविनिभो। ते लं भगवंतं वैष्ति। तद्तु नन्द्नवने उत्पाने भगवान् समयस्तरः

गलिका. तंहारुनाणं थेराणं अंतिष्ट् सामाइयमाइयाई एक्कारस अंगाइं अहिजाति २ वहुईं चउन्थछडु जाव विचित्तिहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे बहुपिंडपुण्णाइं नव वासाईं सामण्णपरियागं पाडणति वायालीसं भचाइं अणसणाष्ट् छेदेति, आलोइय-पाडणिता बायालीसं भचाई अणसणाए छेदेता आलोइयपडिकंते समाहिपने कालमासे कालं किचा उड्ड चंदिमग्रुरि-यगहनक्तताराह्वाणं सोहम्मीसाण जाव अच्चुते तिणिण य अड्डारसुत्तरे गेविज्ञविमाणे वाससते वीतीवतित्ता सब्बद्धासि-द्वविमाणे देवताए उववण्णे। तत्थ णं देवाणं तेतीसं सागरीवमाइं ठिई पण्णचा। से णं भंते। निसढे देवे तातो अम्मापियरी आयुन्छिचा पन्नयिते, अणगारे जाते जान गुचनंभयारी। तते णं से निसहे अणगारे अरहतो अरिडनेमिस्स अणगारे पगतिभइए ।डिक्कंते समाहिपने आषुपुन्वीए कालगते। तते णै से वरद्ने अणगारे निसढं अणगारं कालगतं जाणिता जेणेन अरहा शरिद्वनेमी तेणेन उवा० २ जाव एवं व्यासी–एवं सछ देवाषुप्पियाणं अंतेवासी निसढे नामं अणगारे पगतिभह् जान विणीए से णं मंते ! निसढे अणगारे कालमासे कालं किन्चा कहिं गते ? कहिं उनवणो ? (बस्दत्तादि) अरहा अरिडनेमी घरदर्ज अणगारं एवं वयासी-एवं खछु वरदत्ता ममं अंतेवासी निसढे नामं अणगारे पगइभइे जाव विणीए ममै तहारुवाणं थेराणं अतिए सामाइयमाइयाइं एक्कारस अंगाइं अहिज्जिता बहुपन्तिपुण्णाइं नव वासाइं सामण्णपरियागं वायालीसं भत्ताइं ति दिनानि २१ परिहत्यानशनया। 'निस्ढे ताओ देवलोगाओ आउक्खपणं' ति आयुर्देलिकनिर्जरणेन, ' भवक्खपणं ' ति देवभवनिवन्धनभूतकर्मणां गत्यादीनां निजेरणेन, स्थितिक्षयेण–आयुःक्षमैणः स्थितिवैद्नेन, 'अनंतरं चयं उनविज्ञिहिति १ नरदत्ता। वइत्त' ति देवभवसंवन्धिनं चयं-शरीरं त्यक्त्वा, यद्वा च्यवनं छत्वा क्व यास्यति? गतोऽपि क्वोत्पत्स्यते ! देनलोगाओ आउम्खएणं भनम्खएणं ठिईम्खएणं अणंतरं चयं चइता कहिं गच्छिहिति ? कहिं निया-

विज्ययग्रित्यमिने जीज्यणगपमुष्यंने तहास्त्राणं येराणं अंतिष् केवल्योहि बुज्जिता अगारात्रो अणगारियं पन्यजिदिति। प्रस्कृतम् अजीवाद्रजाष् क्रम्बेता कट्टमेन्त्रा केमलीष् वंगचेरवासे परवारपवेसे पिडवाउळद्वावळद्वे उचावया य गाम्-हरमा अद्विमामिन्त्रामि, गमई आग्रहेंमि, आग्रहेत्ता निर्मेहिं उस्तामनिस्मासेहिं सिन्सिहिति बुन्सिहित जान सन्बदु-मनालं अंनं काहिति २। एवं खडु जंतू । समजेजं ममवया महा० जाव निक्लेवजा। एवं सेसा वि एक्कारस अब्झयजा क्रेन नेम्हीये २ महाविदेहें वासे डेजाने नगरे विमुद्धियहंसी रायकूडे पुनचाए पमायाहिति। तते णंसे उम्मुक्कवालमाबे ने नं तत्य अनुनारे मिष्ट्नति। इरियासमिने जाव मुन्यंभयारी। से णं तत्य बहुई चउत्यछहुडुमद्समद्वालसेहिं मासद्ध-अनार्षं ग्रिक्ति २ मदि मनाहं अणस्णाए छेदिहिति । जस्मुडाए कीरति णग्मभावे मुंडभावे अण्हाणए जाव अद्नियणए मामन्यमंगीह गिनिनेहिं त्योक्रमेहि अप्पाणं भावेमाणे वहुई वाहाइं सामण्णपित्यानं पाउणिस्सति २ मासियाम् संसेहणाए नेगरवा मंगदणी अण्मारेण अशीणमर्शन एकारममु थि।।

॥ पंचमो बग्गो सम्मत्ता॥

'गिरिंगसित में मारी निष्यायाम, पोन्नाने कावाबोक्त, गोक्स मक्तकर्माद्या, गरिनिगन्नित स्वस्थे भविष्यति

त्तरत्रकार्तातिकारितात्रत्रत्या, सत्त्यांसाह-मयुङ्गानामनं करिष्यति॥

मिलका. 118411 निरयानिक्यासुमसंबो सम्मतो। संमताणि उवंगाणि। निरयानिक्या उवंगे णं एगी सुमसंबो पंन बग्गा पंनातु दि-नसेग्र डिएस्संति, तस्य चड्म वम्मेग्र दस दस उऐसमा, पंचमवम्मे बारस डिऐसमा। निरयाविष्याग्रुयखंषी सम्मची। भूति श्रीमन्त्रसूरितिरन्तितं निरमातिकमाश्रास्त्रम्भाविष्णं सामातिमिति। श्रीरस्तु ॥ मन्धामार् २००॥ ॥ श्रीनिरयाविककासूत्रं सब्दिकं समाप्तम्॥ निस्मावित्रमापुर्नं सम्मतं ॥ मंथामं ११०० ॥ निर्या-118311

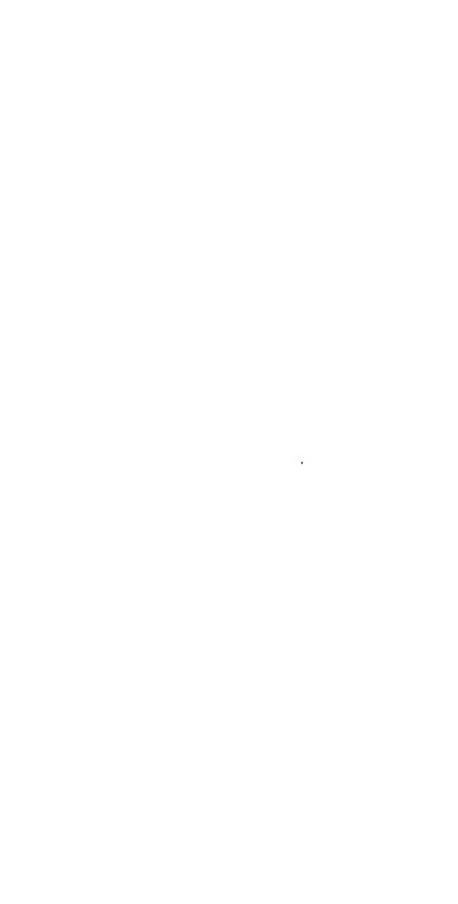